

# इँगलैंड का इतिहास

[ प्रथम भाग ]

<sub>संपादक</sub> "स्मृति"

#### उत्तमोत्तम इतिहास-ग्रंथ

श्वरबी-काव्य-दर्शन अलबेरूनी का भारत (२ भाग) **₹!)** चार्यलंडका इतिहास १॥।०) ऋार्य-कीर्ति ツ इँगलेंड का इतिहास (२ भाग) ٧J इटली की स्वाधीनता IJ इतिहास =) इतिहास-समुचय ( हरिश्चंद्र ) ۲) इंद्रप्रस्थ अथवा दिल्ली **ऐतिहासिक लेख** (सचित्र) ।८) चीन की राज्य-क्रांति जर्मनी का विकास ۲) नापान की राजनीतिक प्रगति

ग्रीस का इतिहास टाँड-राजस्थान ( खह-विलास-प्रेस ) 81) प्राचीन भारत प्राचीन लेख-मणि-माला १) फ्राहियान का यात्रा-विवरण **(11)** बनारस का इतिहास बर्नियर की भारत-यात्रा २) बीसवीं सदी का महाभारत॥) भारत का इतिहास भारत की प्राचीन भलक (४ भाग) भारत के प्राचीन राज-वंश ३) भारतवर्ष का इतिहास (मिश्रबंधु-कृत; २ खंड) ३।॥) भारतवर्ष का इतिहास (मुसलमानों का शासन) २)

हिंद्स्थान-भर की हिंदी-पुस्तकें मिलने का पता— गंगा-पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ.

#### गंगा-पुस्तकमाला का श्राठवाँ पुष्प

### इँगलैंड का इतिहास

[ प्रथम भाग ]

त्रखेता

प्राणनाथ विद्यालंकार

जिससे होता चित्त में स्वाधीनता-विकास, पढ़िए-सुनिए धन्य वह देशोन्नति-इतिहास।

**प्रकाशक** 

गंगा-पुस्तकमाला कार्यालख श्रकाशक श्रीर विकेता

लखनऊ

प्रथमावृत्ति

सजिल्द २॥)] १६७

1808

[सादी २)

522 ...

#### प्रकाशक श्रीखोरेलाल भागव बी॰ एस्-सी॰, एल्-एल्॰ बी॰ गंगा-पुस्तकमाला कार्यालय लखनऊ



धुद्रक श्रीकेसरीदास सेठ नवलिकशोर प्रेस सखनऊ

### निवेदन

कैसे दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्र-भाषा हिंदी में इँगलैंड-जैसे स्वतंत्रता-प्रिय देश का-वर्तमान संसार की प्रधान शक्ति का---एक श्रच्छा-सा इतिहास भी श्रभी तक नहीं लिखा गया ! इँगलैंड-जैसे उन्नत देश का इतिहास हम परार्थान भारत-निवासियों के लिये कितना शिक्षाप्रद. कितना उपकारक श्रीर कितना सचा मार्ग-दर्शक हो सकता है. यह कदना धनावश्यक है। लेकिन तो भी इस भारत-वासी शासन-पद्धति में इँगलैंड की अपना श्रादर्श नहीं समक सकते--ऐसा समकता हमारा भारी अम है: क्योंकि भारतवर्ष राष्ट्रात्मक देश है श्रीर इँगलैंड एकात्मक। शासन-पद्धति तो हम स्विट्जरबैंड, श्रमेरिका श्रार फ्रांम से कुछ-कुछ सीख सकते हैं। परंतु शासन-पद्धति का उदय स्वतंत्रता प्राप्त होने पर ही हो सकता है। श्रव प्रश्न यह है कि वह कौन-सी स्वतंत्रता है, जिसकी प्राप्ति में जनता को युक्तशील होना चाहिए-संपूर्ण जातियों को म्रथक परिश्रम करना चाहिए ? इसका उत्तर है 'श्रार्थिक स्वतंत्रता'। भार्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करके सब प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है, श्रीर इस रहस्य का उद्घाटन यदि कोई देश कर सकता है, तो वह एकमात्र इँगलैंड ही है।

दासता की विकट बेडियों में जकड़ी हुई—परदेशियों के प्रबल परों से कुचली हुई—जातियों के लिये इस 'श्राधिक सफलता'-रूपी हथियार का श्राविष्कार-कर्ता एक-मात्र इंगलैंड ही है। श्रतः स्वतंत्रता-प्रिय श्रायं-जाति के लिये यह 'इंगलैंड का इतिहास' बहुत कुछ लाभदायक हो सकता है। श्रंगरेज़ी की श्रनंक प्रसिद्ध-प्रसिद्ध पुस्तकों को पढ़कर, उनके सहारे, इस ग्रंथ-रत्न की रचना की गई है। भारत-वासियों के उपयोग की दृष्टि से तो इसके जोड़ का इँगलैंड का इतिहास हिंदी-साहित्य के गौरव को सकता। निस्संदेह यह ग्रंथ हिंदी-साहित्य के गौरव को बढ़ानेवाला है।

इस ग्रंथ के हमने दो भाग कर दिए हैं। पहला भाग श्रापके कर कमलों में है । दूसरा छप रहा है। वह दिसंबर, १६२२ तक तैयार हो जायगा । प्रत्येक लाइबेरी श्रीर पुस्तकालय में इसकी एक-एक प्रति रहनी चाहिए।

हमारी बड़ी इच्छा थी कि हम इतिहास का यह संस्क-, रण सर्वांग-सुंदर श्रोर सचित्र निकालें। परंतु कई श्रानि-वार्य कारणों से इस बार हम वैसा नहीं कर सके। एक बार झपना शुरू होकर बीच में कुछ समय के लिये बंद हो गया था । अर्से के बाद फिर छपना शुरू हुआ, और श्रव यह पुस्तक प्रकाशित की जाती है । अगर हिंदी-भाषा-भाषियों ने उपयोगिता का ख़याल करके इस पुस्तक का आदर किया, तो हम शीघ्र ही इसका सचित्र संस्करण उनकी सेवा में लेकर उपस्थित होंगे।

प्रिय पाठकों को यह जानकर श्रीर भी प्रसन्नता होगी कि इस उत्कृष्ट श्रीर श्रपूर्व ग्रंथ को हिंदी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग ने श्रपनी मध्यमा-परीक्षा के कोर्स में नियत किया है । कॉलेज के विद्यार्थियों के लिये भी यह ग्रथ बहुत ही उपयोगी होगा।

लखन**ऊ }** १।११।२२ **}** 

संपादक

## विषय-सूची

#### प्रथम ऋध्याय

| नार्मन-विजय से पूर्व तक ब्रिटन का इतिहास              | 30        |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| प्रथम परिच्छेद                                        |           |
| ब्रिटन में श्रांग्लों का श्रागमन [प्रारंभ से ४६७ तक ] | 3 •       |
| (१) साल्टिक-ब्रिटन का श्रारंभिक इतिहास                | स         |
| (२) रोमन-ब्रिटन                                       | २०        |
| (३) रोम का ब्रिटन की सभ्यता में भाग                   | २३        |
| (४) द्यांग्ल-जाति का दक्षिणीय ब्रिटेन                 |           |
| पर श्राक्रमण                                          | २४        |
| द्वितीय पश्चिछेद                                      |           |
| सप्त-राज्यों का इतिहास                                | ३२        |
| (१) साम्राज्य का स्रोर प्रवृत्ति                      |           |
| (क) नार्थं ब्रिया                                     | <b>३३</b> |
| (ख) वेसेक्स ( Wessex )                                |           |
| (ग) मिसंया                                            | 38        |
| ( घ ) श्रवशिष्ट राज्य                                 |           |
| (२) ईसाई-मत का प्रचार                                 | 34        |

| (३) डेनिश श्राक्रमण से पहले तक हूँग-    |      |     |
|-----------------------------------------|------|-----|
| केंद्र की राजनैतिक श्रवस्थ              | at . | 80  |
| तृतीय परिच्छेद                          |      |     |
| वेस्ट-सैक्संज़ और डेंज़ का श्राक्रमण    | •••  | ४२  |
| (१) वेस्ट-सैक्संज़ का समुख्यान          | •••  |     |
| (२) दें ज़का भि <b>या</b> -भिया प्रदेशी | को   |     |
| धसाना                                   | •••  | 88  |
| (३) श्रहफ़ेड का वेसेक्स                 | पर   |     |
| भाधिपस्य                                | •••  | ४६  |
| ( क ) राजनैतिक सुधार                    | •••  | ४८  |
| (स्व ) सामाजिक सुधार                    | •••  | 8 8 |
| ( ४ ) अन्त्रेड़ के उत्तराधिकारियों का श | ासन  | ४०  |
| ( क ) एडवर्ड-दि-एल्डर (८१६)             | ६२४) |     |
| (ख) एथल्स्टन (१२४-१४०)                  | •••  | 4 १ |
| ( ग ) एडमंड (१४०-१४६)                   | •••  | ४२  |
| ( घ ) एड्ड (६४६-६४४)                    |      |     |
| ( छ ) पृद्वी (१४४-१४१)                  | •••  | ४३  |
| ( च ) शांति प्रिय एक्कर (६४६-६          | (40) |     |
| ( छ ) एडवर्ड (१७४-१७८)                  | •••  | 48  |
| ( ज ) एथल्रड प्रमादी (१७८-१             | ०१६) | **  |
| ( ४ ) इँगलैंड में हेनिश-राज्य           | •••  | χĘ  |
| (क) मट (१०१७-१०३४)                      | •••  |     |

| इँगलेंड का इतिहास                              | •              |
|------------------------------------------------|----------------|
| (ख) हैरल्ड तथा हार्थनट                         |                |
| (१०३४-१०४२)                                    | 40             |
| चतुर्थ परिन्छेद                                |                |
| एडवर्ड श्रीर हैरल्ड का राज्य श्रीर हॅंगलेंड पर |                |
| नार्मंज्ञ का श्राक्रमण                         | <del>と</del> ち |
| (१) धर्मात्मा एडवर्ड (१०४२-१०६६)               |                |
| (२) हैरल्ड का शासन (१०६६)                      | ६१             |
| (१) नार्मन-विजय से पूर्व श्रांग्ल सभ्यता       | ६२             |
| १-सामाजिक श्रवस्था                             | ६२             |
| २-राजनैतिक श्रवस्था                            | ६४             |
| (क) राजा                                       |                |
| ( स्र ) शासन-विभाग                             |                |
| (ग) नियम तथा न्याय-विभाग                       | ६४             |
| (घ) चर्च ( Church )                            | इ इ            |
| ३-प्राचीन श्रांग्लों के मुख्य-मुख्य राजा       | ६७             |
| द्वितीय ऋध्याय                                 |                |
| नार्मन श्रीर एंजवित राजा                       | ६ ३            |
| प्रथम परिच्छेद                                 |                |
| विजयी विलियम प्रथम (१०६६-१०८७)                 |                |
| (१) नार्मेडी तथा नार्मेज़                      |                |
| १—विखियम विजेता                                | •              |

| २—वित्वियम तथा नार्मेडी                | 9           |
|----------------------------------------|-------------|
| (२) इंगर्जैंड तथा विजयी विलियम         | ७२          |
| १—विद्रोह                              | ७३          |
| २राज्य-प्रबंध                          | <b>૭</b> દ્ |
| ३राज्य तथा चर्च                        | 30          |
| द्वितीय परिच्छेद                       |             |
| विक्रियम रूफस द्वितीय (१०८७-११००)      | <b>=</b> 2  |
| (१) विद्रोह                            | 28          |
| (२) विलियम के श्रत्याचार               | 54          |
| (३) विलियम तथा चर्च                    | 50          |
| ( ४ ) विखियम तथा विदेशी युद्ध          | <u>ہ</u> ۽  |
| तृतीय परिच्छेद                         |             |
| हैनरी प्रथम ( ११००-११३४ )              | 10          |
| (१) विद्रोह                            | 83          |
| (२) हैनरी प्रथम तथा चर्च               | ६२          |
| (३) राज्य-प्रबंध                       | 83          |
| (४) हैनरी तथा विदेशी युद्ध             | € ₹         |
| चतुर्थ परिच्छेद                        |             |
| स्टीफ्रन (१९३४-११४४)                   | <b>६</b> ६  |
| (१) आतृ-युद्ध                          | हद          |
| (२) जिंकान का युद्ध श्रीर वार्लिंगफ्रो | इं          |
| की संधि                                | 909         |

#### पंचम परिच्छेद

| हैनरी द्वितीय ( ११४४-११८६ )     | •••     | 903   |
|---------------------------------|---------|-------|
| (१) हैनरी द्वितीय तथा चर्च      | •••     | 901   |
| (२) हैनरी द्वितीय तथा राज्य-ि   | नेयम    | 30    |
| (३) हैनरी द्वितीय श्रीर विदेश   | ी युद्ध |       |
| (क) वेल्ज़ स्रोर स्कॉटलेंड      | •••     | 931   |
| (ख) श्रायलैंड                   | •••     | 334   |
| (ग) योरपियन युद्ध               | •••     | 330   |
| (घ) हैनरी द्वितीय का साम्राज    | य       | ,,    |
| ( ४) हैनरी द्वितीय का परिवार    | •••     | 335   |
| षष्ठ परिच्छेद                   |         |       |
| सिंहराज रिचर्ड तथा जोन लैक्लेंड |         |       |
| (१) सिंहराज रिचर्ड ( Rech       | ard I   |       |
| edeur Debion ) (1158-1          | (338    | 320   |
| (२) जोन लैक्लैंड                | •••     | १२३   |
| १-जोन श्रोर विदेशी युद्ध        | •••     | 128   |
| (क) नार्मंडी अर्थार अर्थजो का   | खोना    | 9 2 X |
| (ख) लारोचित्रामोन तथा वावि      | नस      |       |
| के युद्ध (१२१४)                 | •••     | १२६   |
| २-जोन ग्रीर चर्च                |         | १२६   |
| ३-जोन श्रीर महास्वतंत्रता-पत्र  |         | 99=   |

| सप्तम परिच्छेद                        |              |       |
|---------------------------------------|--------------|-------|
| नार्मन-ब्रिटन की सभ्यता               |              |       |
| (१) नार्मन-विजय के साभ                | •••          | १३२   |
| (२) राजनैतिकावस्था                    | •••          | 933   |
| ( क ) राजा, महासभा श्रीर राज्य        | <b>ি</b> ঘকা | fî ,, |
| ( स्व ) स्थानीय शासन                  | •••          | 138   |
| (ग) प्राम श्रीर उनका शासन             | •••          |       |
| (३) सामाजिकावस्था                     | •••          | 934   |
| (क) जनता                              | •••          | "     |
| ( ख ) निवास के ढंग                    | •••          | 930   |
| (ग) भोजन श्रौर वेश                    | •••          |       |
| (४) द्यार्थिकावस्था                   | •••          |       |
| (क) <b>ब्यापार</b>                    | •••          |       |
| ( स्व ) नगर                           | •••          | १३१   |
| (४) शिक्षा                            | •••          |       |
| (६) नार्मन श्रीर एंजविन राजा          | •••          | 989   |
| तृतीय ऋध्याय                          |              |       |
| श्रांग्जों में जातीयता का उदय ( १२१६- | 3358         | )     |
| प्रथम परिच्छेद                        |              |       |
| हैनरी तृतीय (१२१६-१२७२)               | •••          | 383   |
| (१) हैनरी तृतीय तथा विदेशी मि         | াস           | 384   |
| (२) द्यांग्ल-जाति की उन्नति           | •••          | 180   |

| इगलंड का इतिहास                         | 33    |
|-----------------------------------------|-------|
| (क) मैड पार्तियामेंट (१२४८)             | 182   |
| (स्त्र) बैरन-युद्ध (१२६३)               | 388   |
| (ग) सीमन की पार्लियामेंट (१२६४)         | 949   |
| द्वितीय परिच्छेद                        |       |
| एडवर्ड प्रथम ( १२७२-१३०७)               | 143   |
| (१) एडवर्ड प्रथम श्रौर विदेशी युद्ध     |       |
| (क) वेल्ज़ का प्रथम युद्ध               | 378   |
| (स्त्र)स्कांटलेंड√विजय क्रौर श्रादर्श   |       |
| पार्त्तियामेंट                          | 844   |
| (२) एडवर्ड प्रथम श्रीर राज्य-नियम       | 9 & 0 |
| तृतीय परिच्छेद                          |       |
| एसवर्ड द्वितीय (१३०७-१३२७)              | १६४   |
| (१) स्कॉटलैंड से युद्ध                  | 9 E X |
| (२) द्यूग डिस्पंसर्ज़ (Hugh Despensers) | १६६   |
| चतुर्थ परिच्छेद                         |       |
| एडवर्ड तृतीय (१३२७-१३७७)                | १६८   |
| (१) एडवर्ड तृतीय तथा विदेशी युद्ध       |       |
| (क)स्कॉटलैंड तथा हेल्डन हिला            |       |
| कायुद्ध                                 | 303   |
| ( ख) शत-वार्षिक युद्ध के कारण           | १७२   |
| (ग) शत-वार्षिक युद्ध का प्रारंभ         | १७३   |
| (२) एडवर्ड तृतीय तथा चर्च               | 308   |

| (३) इँगलैंड की सामाजिक तथा                | (ाज-  |     |
|-------------------------------------------|-------|-----|
| नैतिक श्रवस्था                            | ***   | 150 |
| पंचम परिच्छोद                             |       |     |
| रिचर्ड द्वितीय (१३७७-१३६६)                | •••   | १८३ |
| (१) कृपक-विद्रोह (१३८१)                   | ** -  | 158 |
| (२) स्वेच्छाचारी बनने के लिये             | राजा  | •   |
| कायस                                      | •••   | 350 |
| षष्ठ परिच्छेद                             |       |     |
| तेरहवीं श्रीर चौदहवीं सदी में ब्रिटन की स | भ्यता | 989 |
| (१) राजनैतिक श्रवस्था                     |       |     |
| (क) राजाकी शक्ति                          |       |     |
| (ख) श्रांग्ल-प्रजाकी शक्ति                | •••   | 182 |
| (ग) लॉर्ड-सभा                             | •••   | 383 |
| (घ) जोक-सभा                               | •••   |     |
| (ङ) पार्बियामेंटकी शक्ति                  | •••   | 388 |
| ( च ) प्रिवी-काउंसिल                      | •••   | 384 |
| ( छ ) न्यायालय                            | •••   |     |
| (२) धार्मिक श्रवस्था                      | •••   | ११६ |
| (३) साहित्यिक श्रवस्थ।                    | •••   | 38= |
| चतुर्थ ऋध्याय                             |       |     |
| लंकास्टर श्रीर यार्क-वंश                  | **1   | 388 |
|                                           |       |     |

| प्रथम पंरिच्छेद                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| त्तंकास्टर-वंश का राज्य             |        |
| (१) हैनरी चतुर्थ (१३ हर-१४१३)       |        |
| (२) हैनरी पंचम (१४१३-१४२२)          | २०३    |
| (३) हैनरी षष्ठ (१४२२-१४६१)          | 200    |
| द्वितीय परिच्छेद                    | २१६    |
| यार्क-वंश का राज्य                  |        |
| (१) एडवर्ड चतुर्थ (१४६१-१४८३)       |        |
| (२) एडवर्ड पंचम (१४८३-एप्रिल-जून)   | २१८    |
| (३) स्चिर्ड तृतीय (१४८३-१४८४)       | २१६    |
| नृतीय परिच्छेद                      | 220    |
| पंद्रहवीं सदी में ब्रिटन की सभ्यता  |        |
| (१) राजनैतिक श्रवस्था               |        |
| (२) ग्रार्थिक श्रवस्था              | 222    |
| (३) साहित्यिक श्रवस्था              | २२४    |
| पंचम अध्याय                         |        |
| ट्यूडर-वंश का राज्य                 | २२८    |
| प्रथम परिच्छेद                      |        |
| हैनरी सप्तम (१४८४-१४०६)             |        |
| (१) हैनरी सप्तम तथा विद्रोह         |        |
| (क) तेंबर्ट सिम्नत का विद्रोह (१४८  | ३५५(७: |
| (स्व) पिकेन वार्विक का विद्रोह (१४१ | २) १३० |

| (२) हैनरी सप्तम की विदेशी नीति        | २३२   |
|---------------------------------------|-------|
| (क) ईटाग्ने की संधि                   |       |
| (ख) ब्यापार की निकृष्ट तथा उत्कृष्ट   | !     |
| संधि                                  |       |
| (ग) योरप में राष्ट्रीय शक्ति-संत्त्तन | २३३   |
| (३) इनिरी सप्तम की गृह्य नीति         | २३४   |
| द्वितीय परिच्छेद                      |       |
| हैनरी सप्तम के समय में हँगलैंड की दशा | २३७   |
| (१) राजनैतिक दशा                      |       |
| (२) सामाजिक द्र्यवस्था                | २३८   |
| (३) विद्योन्नति                       | २४३   |
| तृतीय परिच्छेद                        |       |
| हैनरी श्रष्टम तथा वृत्ते (१५०६-१५२६)  | २४७   |
| (१) हैनरी श्रष्टम तथा योरपीय शक्ति-   |       |
| संतुलन                                | २४=   |
| (२) इगलेंड की श्रंतरीय श्रवस्था       | २४२   |
| (क) विद्योत्तति                       | २४४   |
| (ख)धर्मोन्नति                         | 244   |
| (ग) कथराइन का तलाक्र श्रीर वृस्त्रे   |       |
| का श्रधः पतन                          | २४६   |
| चतुर्थ परिच्छेद                       |       |
| हैनरी श्रष्टम श्रीर धर्म-सुधार        | 2 X E |

| इँगलैंड का इतिहास                       | 14  |
|-----------------------------------------|-----|
| (१) हैनरी का स्वेच्छाचारित्व            |     |
| (२) हैनरी का धर्म-परिवर्तन              | २६१ |
| (३) हैनरी के विवाह तथा राज्य-प्रबंध     | २६४ |
| (क) विवाह                               |     |
| (स्व) राज्य-प्रबंध                      | २६४ |
| पंचम परिच्छेद                           |     |
| एडवर्ड पष्ठ ( १४४७-१४४३ )               | २६७ |
| (१) सोमर्सट का राज्य-प्रबंध             | २६= |
| (२) सोमर्सट के धार्मिक सुधार            | २७० |
| (३) डङ्केले का राज्य-प्रबंध तथा धार्मिक |     |
| संशोधन                                  | २७४ |
| (४) नार्थंबरलैंड का राज्य के लिये       |     |
| यत                                      | २७६ |
| षष्ठ परिच्छेद                           |     |
| मैरी ( १४४३-१४४८ )                      | ₹७5 |
| (१) मैरी का कैथोलिक मत के प्रचार        |     |
| में यत्र •••                            | 305 |
| (२) मैरी का प्रोटेस्टेंट लोगों को जीते- |     |
| जी जलाना                                | २८१ |
| (३) मैरी की विदेशी नीति                 | २८४ |
| फ़ांस तथा जर्मनी का युद्ध (१४४२-१४४६)   | )   |
| इँगलेड का फ़ांस से युद्ध                |     |

| सप्तम परिच्छेद                       |        |              |
|--------------------------------------|--------|--------------|
| पुलिज़बेथ तथा रानी मैरी ( १४४८-१४    | 50)    |              |
| (१) एजिज़बेथ का राज्याधिरोहर         | IJ     | २८४          |
| (२) एजिज़बेथ का धार्मिक परिव         | र्तन   | २८६          |
| (३) योरप में धार्मिक परिवर्तन        | •••    | २६८          |
| (४) रानी मैरी तथा रानी एज्जिज        | बेथ    | ३०२          |
| ( १ ) योरप में धार्मिक युद्ध         | •••    | 310          |
| (६) इंगलैंड में कैथोलिक मत की        | नई     |              |
| लहर                                  | •••    | ३१३          |
| श्चाष्टम परिच्छेद                    |        |              |
| एलिज़बेध के स्रांतिम वर्ष ( १४८७-१६० | ₹)     |              |
| (१) इँगलैंड का योरप के राष्ट्रों से  | संबंध  | ३१८          |
| (२) एजिज़बेथ के समय में समुद्र-      | यात्रा | ३२४          |
| (३) इँगलैंड श्रीर स्पेन का युद्ध     | •••    | <b>३३</b> २  |
| (४ एक्तिज़ वेथ श्रीर स्नायरलैंड      | •••    | 388          |
| ( ४ ए जिज़ वेथ के श्रंतिम दिन        | •••    | ३४४          |
| नवम परिच्छेद                         |        |              |
| ट्यूडर-काल में इँगलैंड की सभ्यता     |        |              |
| (१) इँगलैंड की राजनीतिक दशा          | •••    | ३४म          |
| (२) इँगलैंड की सामाजिक दशा           | •••    | ₹ <b>१</b> = |
| (३) साहित्यिक दशा                    | •••    | ₹ 6 9        |
| (४) ट्यूडर राजों का वंश-द्रक्ष       | •••    | ३६४          |
|                                      |        |              |

# इँगलैंड का इतिहास

### प्रथम ऋध्याय नार्मन विजय से पूर्व तक ब्रिटन का इतिहास

प्रथम परिच्छेद

ब्रिटन में ऋांग्लों का झागमन [प्रारंभ से ४६७तक]

(१) साल्टिक बिटन का चारंभिक इतिहास

ईसा की उत्पत्ति से पहले इँगलैंड की वास्तविक श्रवस्था क्या थी, इसका कोई प्रामाणिक इतिहास नहीं मिलता। भू-गर्भ तथा शब्द-शास्त्र श्रादि शास्त्रों के वेत्ता बतलाते हैं कि ब्रिटन का द्वीप चिर-काल से जन-समाज का निवास-स्थान था। गुफाओं और निदयों में पत्थरों के ऐसे-ऐसे हथियार मिले हैं, जिनको देखकर श्राश्चर्य होता है। पत्थरों के सदश ही हड्डियों के हथियार तथा उन पर घोड़े श्रादि की तसवीरें बनी हुई मिली हैं। जिस युग के ब्रिटिश-जन-समाज में उक्षिक्ति प्रकार के श्रस्नादि

का प्रयोग होता था, उसको आंग्ल-इतिहास-ज्ञ लोग 'प्राचीन-प्रस्तर-युग' (Old Stone Age) के नाम से पुकारते हैं । इसके श्रनंतर श्रांग्ल-इतिहास में 'नव-प्रस्तर-पुग' (New Stone Age) का प्रारंभ होता है। इस युग के लोगों की सभ्यता तथा श्राकृति स्पेन के प्राचीन लोगों से बहुत कुछ मिलती थी। श्रतः श्रांग्ल-इतिहास-ज्ञ इन्हें 'ईबेरियंज़' नाम भी देते हैं । ईबेरियंज़ पर 'सल्ट-जाति' के दो संघों ने भित्र-भिन्न समयों में त्राक्रमण किया श्रीर वे बिटन में श्राकर बस गए । प्रथम संघ के लोगों को 'गायडेलिक' या 'गेलिक' श्रौर द्वितीय संघ के लोगों को 'त्रिथानिक' नाम से पुकारा जाता है । ब्रिथानिक ही त्रिटंज़ के पूर्वज हैं । इन्होंने पूर्ववर्ती जातियों को पहाड़ी प्रदेशों में भगा दिया और स्वयं इँगलैंड के दक्षिण तथा पूर्व में बस गए । इनके समय में इँगलैंड ने सभ्यता में श्रच्छी उन्नति की । साल्टिक-लोग उत्तमोत्तम वस्न पहनते और सोने व काँच के आभृषण धारण करते थे। पत्थरों के स्थान पर ये पीतल आदि धातुओं के अस्र-शस्त्र व्यवहार में लाते थे। इस जाति के मनुष्यों का स्वभाव मगड़ालू था। श्रपने नेता को छोड़कर श्रन्य किसी जाति के नेता के श्राधिपत्य में रहना इनको स्वीकृत न था। ये रथों पर चढ़कर, कवच तथा अन्य अख-शखों को धारण करके युद्ध करते थे । इनके पुरोहितों का नाम

'डुविड्ज़' था, जो भारतीय ब्राह्मणों से बहुत ज्यादा मिलते थे।

'डूियइज़' लोगों के पास कुछ पुस्तकें थीं, जिनमें प्राचीन इतिहास तथा नियम श्रादि का उक्के ख विशेष रूप से था। परंतु ब्रिटंज़ के पास इस तरह की पुस्तकें श्रादि कुछ भी न थीं। फ़ांस के दक्षिण में 'मैसीलिया' नाम का एक यूनानी उपनिवेश था, जो श्राज कल मार्सिलीज़ (Marseilles) नाम से पुकारा जाता है। इस उपनिवेश के एक प्रसिद्ध गणित-ज्ञ 'पीथियस' (Pytheas) ने पहले-पहल (३३० बी० सी०) ब्रिटन में प्रवेश किया श्रीर उसके विषय में बहुत कुछ लिखा। शोक की बात है, उसकी ब्रिटन-संबंधी पुस्तक सर्वथा लुसप्राय है। उस पुस्तक से श्रन्य ऐतिहासिकों ने जो इधर-उधर उद्दृत किया है, उसीसे जो कुछ पता लगा है, वह हम उपर लिख चुके हैं।

पीथियस की यात्रा के बाद ही मध्य-सागरस्थ य्नानी उपिनवेशों का ब्रिटन से ब्यापार प्रारंभ हो गया। बहुत-से 'गालज़' (फ़ांसीसियों के पूर्वज) ब्रिटन में जा बसे श्रोर उन्होंने वहाँ की सभ्यता के बढ़ाने में बहुत बड़ा भाग लिया। ब्रिटन से टीन, श्रंबर, जस्ता तथा मोती श्रादि यूनान में बिकने के लिये जाने लगे। यह ब्यापार इतना बढ़ गया कि ब्रिटन में स्वर्ण की मुद्राएँ तक बनाई जाने लगीं। पीथियस की यात्रा के ३०० वर्ष

बाद तक ब्रिटन यूनानी सभ्यता प्रहण करता चला गया। इसके उपरांत ब्रिटन का भाग्य रोमंज़ लोगों के हाथ में चला गया, जिसका इतिहास इस प्रकार है।

(२) रोमन-ब्रिटन

( ४४ बी० सी०--४४६ ए० डी० )

ईसा की उत्पत्ति से एक शताब्दी पहले रोम ने मध्य-सागरस्थ सब प्रदेशों को जीत लिया । इस विजय का श्रांतिम स्थान १८ से ४० बी० सी० तक 'गाल' नाम का प्रदेश रहा । संसार-प्रसिद्ध योद्धा 'गेयस जूलियस सीज़र' ने गाल को पूर्ण रूप मे जीता श्रोर रोमन-भंडे को इँगलिश-चैनल तक पहुँचा दिया।

रोम के शत्रु गालिश लोगों ने ब्रिटन में शरण ली श्रोर रोमंज़ का गाल में ठहरना कठिन कर दिया । इसका परिणाम यह हुश्रा कि ४४ बी० सी० में सीज़र ने ब्रिटन पर श्राक्रमण कर दिया । सेना के कम होने से सीज़र ब्रिटन को पूर्ण रूप से विजय नहीं कर सका श्रोर कुछ ही समय बाद पुनः गाल में लोट श्राया । ४४ बी० सी० में एक बड़ी सेना के साथ सीज़र ने ब्रिटन पर फिर चढ़ाई की ।

त्रिटन के राजा 'कैसीवैलानस' ( Cassivellaunus ) ने सीज़र को ब्रिटन-विजय करने से रोकना चाहा, परंतु अपने ही देश की दूसरी जाति के नेता 'ट्रिनावंटस' ( Trinovantes ) को सीज़र से मिलता हुन्ना देखकर वह

घबरा गया श्रीर सीज़र का मित्र बन गया। कुछ ब्रिटिश-संघों ने रोमंज़ को कर देना स्वीकार किया, श्रीर ज़मानत के तौर पर बहुत कुछ दिया । इसके बाद सीज़र श्रपने प्रदेश को लौट गया श्रीर उसने ब्रिटन पर फिर ग्राक्रमण नहीं किया। सीजर के ब्रिटन-विजय के ६० वर्षी तक रोमन सेनाए बिटन में नहीं दिखलाई दीं। दिना-वंटस जीवन-पर्यंत रोमंज़ का मित्र बना रहा, परंतु उसके उत्तराधिकारियों ने उसकी उस नीति को नहीं पकड़ा । 'सम्राट् कुनावालिनस' ( Cunobelmus ) के समय में त्रिटन की शिक्त बहुत बड़ी । सम्राट् ने रोमन विधि से स्वर्ण-मुद्राएँ बनवाई श्रीर उनको श्रपने देश में पचिलत किया । रोमंज़ के साथ भी उसने शत्रुता का व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया । इस पर उसके एक भाई ने रोमंज़ से मिलना चाहा, परंतु वह ऐसा बुरा काम करने से पहले ही काल के गाल में पहुँच गया । सम्राट् के पुत्र 'कैरकटकस' ( Caractacus ) ने पूर्ण रूप सं ऋपने पिता का ऋनुसरण किया और रोमंज को काक़ी तौर से तंग किया।

इन सब घटनाओं की सूचना रोमन-सम्राट् 'क्वाडियस' को मिली। सन् ४३ में क्वाडियस ने 'श्रालस प्वाटियस' को एक प्रबल सेना के साथ त्रिटन-विजय के लिये रवाना किया। यह हंबर तथा सेवर्न नदी के मध्य का संपूर्ण

प्रदेश जीतकर सन् ४७ में रोम लौट गया। इसके अनंतर 'श्रास्टोरियस स्कापुला' (Ostorus Scapula) ने वेल्ज तथा यार्कशायर का कुछ प्रदेश जीता श्रीर पूरी तौर से केरकटकस का दमन किया। इसने ब्रिटिश-जनता को श्रधीन रखने के लिये देवा, विरोकोनियम तथा इसकासिल्रम पर बहुतें बड़ी सेना रक्खी।

'स्यूटोनियस पालिनस' ( Suetomus Paulimus ) नामक रोमन-गवर्नर ( १६-६२ बी॰ सी॰ ) ने त्रिटन के पहाड़ी प्रदेशों को जीता श्रीर 'सोना' तथा 'श्रांग्लसी' नाम के द्वीपों को श्रपने श्रधीन किया। इसी बीच में मृत राजा 'प्रसुटेगसं ( Prasutagos ) की विधवा-रानी 'वोडी-सिया' से रोमन-शासकों ने घृणित तथा श्रव्याचार-पृर्णं व्यवहार किए । इसका परिणाम यह हुश्रा कि वोडी-सिया ने त्रिटन की स्वतंत्रता के लिये श्रंतिम प्रयत्न किया श्रोर जब वह पूरी तौर पर सफल न हो सकी, तो उसने विष खाकर श्राहम-हत्या कर ली।

पालिनस के बाद 'ज़्लियस श्रियकोला' ( ७८ से ८४ बी० सी०) ब्रिटन का शासन करने लगा। उसने 'यार्क' नगर को एक 'छावनी' का रूप दिया। यार्क से श्रागे बदकर उसने स्कॉटलैंड के कुछ भाग को भी जीता श्रीर फर्थ श्राव् फ्रीर्थ से क्राइड तक संपूर्ण भूमि में क्रिलों की एक क्रतार इसिंक्वये बनवाई कि ब्रिटन के उत्तरीय प्रदेश में रोमन-

2

श्राधिपत्य स्थिर रहे। परंतु उसके श्रनंतर उत्तरीय प्रदेश रोमंज़ के हाथ में नहीं रहा। सम्राट् 'हेड्रियन' ने टीन की खाड़ी से साल्वे की खाड़ी तक एक नवीन दुर्ग-श्रेखी बनवाई, जो कि चिर-काल तक रोमन-शासन की स्थिरता बनाए रही।

(३) रोम का ब्रिटन की सम्यता में भाग ब्रिटन को ऋपने ऋधीन करके रोम ने उसे सम्य बनाने का यत्न किया। स्थान-स्थान पर पक्षी सड़कें बनाईं। इन-में से मुख्य-मुख्य सड़कों के नाम ये हें—

- (१) वाल्टिंग स्ट्रीट (क) डोवर से लंदन (Walting Street) (ख) वेरुलेमियम से विरो-कोनियम
  - (ग) विरोकोनियम से इस्काश्रौर देवा
  - (घ) देवा से सिगोंटियम
  - (ङ) देवा से यार्क
- (२) श्रमीइन स्ट्रीट (क) यार्क से लिंकान

(Ermine Street) ( ख ) केमुलोडिनम से लंदन

- (३) फ्रॉस वे (Fosse Way) लिंडम से एक्सीटर (Exceter)
- (४) एक्मैन स्ट्रीट (Akeman Street) केमुलोडिनम से वेहलेमियम

मुख्य-मुख्य सड़कों के किनारे बड़े-बड़े नगर स्थापित हो गए। जंगल काटकर और दलदलों को सुखाकर उस भूमि पर खेती की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटन से सारे योरप में अन्न जाने लगा। रोमन-व्यापारियों से ब्रिटिश-जनता ने लाटिन-भाषा ब्रह्ण की। ब्रिटिश भूमि-पतियों की लाटिन-भाषा सीखने में विशेष प्रवृत्ति हो गई।

चौथी सदी में रोम में ईसाई-मत फैल गया, परंतु ब्रिटन में वह चौथी सदी से पहले ही फैल चुका था। दृष्टांत-स्वरूप निम्न-लिखित संतों के नाम दिए जाते हैं, जिन्होंने ईसाई-मत को ब्रिटन में फैलाया—

- (१) सेंट श्रल्वान (St. Alban)
- (२) सेंट पैट्कि (St. Patrick)
- (३) सेंट निनियन (St. Ninian)

'डायोक्नीशियन' श्रोर 'कांस्टेंटाइन' ने त्रिटिश-द्वीप के शासन में काफ़ी सुधार किए; परंतु इन सुधारों से भी त्रिटन चिर-काल तक रोम के श्राधिपत्य में न रहा। इसका कारण रोम का स्वयं श्रशक होना था। 'पिक्ट्स' तथा 'स्काट्स' नाम की जातियों ने त्रिटन पर श्राक्रमण करना श्रारंभ किया। इन जातियों के श्राक्रमणों से त्रिटन को बचाने के लिये रोमन-शासकों ने बहुत-से नवीन दुर्ग बनाए, जिनके नाम निम्न-लिखित हैं—

- ( ) रिचवरीं (Richborough)
- (२) पिवंसी (Pevensey)
- (३) बग केस्ल (Burgh Castle)
- (४) हेड्रियन की दुर्ग-श्रेणी (Wall of Hadrian)

४१० ए० डी० में रोम पर 'श्रलारिक दि गोथ' ने आक्रमण किया। इसका परिणाम यह हुआ कि रोम के बिटन से सारे संबंध टूट गए श्रोर ब्रिटन की रक्षा करने से उसने अपना हाथ खींच लिया। पिक्ट्स तथा स्काट्स लोगों ने बिटन पर श्राक्रमण किया श्रोर वे स्थान-स्थान पर बस गए। इन श्रसभ्य जातियों ने ब्रिटन से रोमन-सभ्यता को उठा दिया श्रोर उसको पुनः श्रसभ्यावस्था में लाने का यत्न किया। पाँचवीं सदी के मध्य भाग तक ये लोग ब्रिटन में बसते रहे। इसके श्रनंतर ब्रिटन पर एक श्रोर जाति ने श्राक्रमण किया, जिसका इतिहास इस प्रकार है—

(४) आंग्ल-जाति का दक्षिणीय ब्रिटन पर आक्रमण

#### 888--800

पाँचवीं सदी के बाद जर्मनी के किनारे से एक ही जाति के बहुत से असम्य बोग भिन्न-भिन्न समयों में हुँगलैंड में आकर बसे। ये 'जूट्स' 'सैक्सेन' और 'ऐंग्लन' नामक तीन भागों में विभक्ष थे। इन असम्यों का स्वभाव तथा आचार श्रति विचित्र था। इनमें स्वतंत्रता के भाव अस्यंत अधिक थे। किसी के सम्मुख सिर मुकाना इनको पसंद न था । श्रख्न-शक्त से सुसज्जित होकर ये लोग इधर-उधर स्वच्छंद विचरते रहते थे । किसी प्रबल राज्य के न होने से प्रत्येक व्यक्ति को श्रपनी रक्षा अपने अस्त-शस्त्रों से ही करनी पड़ती थी । इनमें श्रपराधों का न्याय एक विचित्र ढंग से होता था। प्रत्येक स्वतंत्र पुरुष के श्रंग का मूल्य वही श्रंग होता था। यदि कोई किसी की श्राँखों को नष्ट कर दे, तो उसे भी वही दंड मिलता था, जिससे उसको सदा के लिये अपनी श्राँखों से हाथ धोना पड़ता था। सारांश यह कि श्रपराधी को श्रपराध के श्रनुसार ही उचित दंड मिलता था। समयांतर में इसमें परिवर्तन किए गए श्रौर मनुष्य के प्रत्येक श्रंग का मूल्य राज्य की श्रोर से निश्चित कर दिया गया, जो कि अपराधी के परिवार को देना पड़ता था। यह इसी जिये कि व्यक्ति के अपराध की जवाबदेही परिवार पर थी । श्रांग्ल-न्याय की उत्पत्ति भी इसी स्थान से है। इन ग्रसभ्यों में पारिवारिक शक्ति इतनी श्रधिक थी कि परिवार के क्सम खाते ही अपराधी अपराध से मुक्त कर दिया जाता था।

इन श्रसभ्यों का धर्म, मूर्ति-पूजा-प्रधान होने के कारण, रोमन-ब्रिटन से सर्वथा भिन्न था। ये लोग बूडन, धार श्रादि जर्मन-देवताश्रों के उपासक थे। इनको रोमन-साम्राज्य तथा रोमन-संस्था से कुछ भी प्रेम न था। यही कारण

है कि इन्होंने ब्रिटन से रोमन-सभ्यता की जड़ पूर्ण रूप से उखाइ डालने का प्रयत्न किया। ऊपर लिखा जा चुका है कि ब्रिटन में इन लोगों का श्रागमन जर्मना के तट से हुआ था। ईसा की उत्पत्ति से १ शताब्दी पहले 'स्लीस्विक' के प्रांत में 'श्रांग्लन' या 'हँगलैंड' नाम का एक प्रदेश था। स्लीस्विक का प्रांत ही बाल्टिक-सागर को उत्तरीय सागर से प्रथक करता है । आज कल इस प्रांत का जो सौंदर्य है, वह पहले न था। प्राचीन काल में उत्तमोत्तम चरागाहों, टिंबरों, कुटीरों तथा छोटे छोटे नगरों के स्थान पर जंगल तथा बालू के देर थे। स्थान-स्थान पर दलदल-ही-दलदल दिखाई देता था । इसी स्लीस्विक के प्रांत में श्रांग्लों के पूर्वजों का निवास था। उत्तर में 'ज़ुट्स' तथा दक्षिण में 'सैक्संज़' नाम की जातियाँ रहती थीं । इन जातियों का यह स्वभाव था कि इनके लोग परस्पर मिलकर नहीं रहते थे। एक परिवार दूसरे परिवार से सदा लड़ता-भगड़ता रहता था; परंतु किसी विदेशी शत्रु से युद्ध करते समय ये लोग परस्पर मिल जाते थे श्रीर शत्रु के पराजित होते ही फिर परस्पर लंडना प्रारंभ कर देते थे।

श्रभी इँगलैंड में रोम का ही राज्य था कि इन्होंने उस पर श्राक्रमण करना शुरू कर दिया। 'हंबर' से 'वेट्' के द्वीप तक स्थान-स्थान पर रोमन-शासकों ने, इनसे

ब्रिटन को बचाने के लिये, दुर्ग बनाए श्रौर वे चिर-काल तक ब्रिटन को इन भयंकर शत्रुश्रों से बचाते रहे। इनकी भयंकरता का श्रनुमान इसी से करना चाहिए कि ये लोग श्रपनी-श्रपनी नावों से ब्रिटन के किनारे उतरते थे श्रीर ब्रिटिश-जनता को लृटते हुए उनके बालकों, स्त्रियों तथा पुरुषों को ज़बर्दस्ती पकड़कर बेचने के लिये ले जाते थे। ब्रिटन से रोमन-राज्य के हटते ही ब्रिटंज पर विपत्ति के पहाड़ फर पड़े ! रोमन-परतंत्रता से दुर्बल तथा शक्ति-हीन ब्रिटंज ब्राह्म-रक्षा में सर्वेथा ब्रसमर्थ थे । पारस्परिक कलह से श्रसभ्यों का ब्रिटन में श्राना बहुत ही सुगम हो गया। ब्रिटंज़ एक ग्रोर पिक्ट्स तथा स्काट्स के ग्रत्याचारीं से पीड़ित थे और दूसरी श्रीर जुट्स, सैक्संज़ श्रादि सभ्यों के संघ से भी दिन-रात कष्ट उठा रहे थे। इन यातनाश्रों से बचने के लिये त्रिटिश-राजा 'वोर्टिजन' ने 'हैंगिस्ट' तथा 'हार्सा' नामक दो जृिटश-नेतात्रों से पिक्ट्स तथा स्काट्स के विरुद्ध सहायता ली ( ४४१ ए० डी० )। इन्होंने ब्रिटिश-राजा को पूरी तौर से सहायता दी ऋौर केंट के प्रांत में सदा के लिये बस गए। हैंगिस्ट के पुत्र 'एरिक्' ने केंट के पर्व तथा पश्चिम में दो जुटिश-उपनिवेशों की स्थापना की । हार्सा के युद्ध में मारे जाने से आंग्ल-इतिहास में उसके परिवार का कोई भाग न रहा।

४७७ ए० डी० में 'सेक्संज़' ने भी ब्रिटन में प्रवेश किया

श्रीर वे 'रेंगनम' नामक रोमन-नगर के समीप बस गए। इनके नेता 'सिसा' ने 'शिचैस्टर' नामक नगर को श्रपना नाम दिया श्रीर श्राक्रमण करके 'पिवंसी' के प्रसिद्ध नगर को श्रपने हस्तगत कर लिया। इसकी क्र्रता इसीसे स्पष्ट है कि इसने पिवंसी में संपूर्ण बिटिश-जाति का क़तल किया। १२० में राजा 'श्रार्थर' ने पश्चिमीय सैक्संज़ को ऐसी शिकस्त दी कि वे चिर-काल तक श्रन्य प्रदेशों को न जीत सके। यही कारण है कि ६० वर्षों के लंबे समय में ये केवल निम्न-लिंखित प्रदेशों में ही श्रपने उपनिवेश बसा सके—

- (१) वेसेक्स (वेस्ट सैक्संज़)
- (२) ससेक्स (साउथ ,, )
- (३) एसेक्स (ईस्ट ,, )
- (४) मिडिल सेक्स (मिडिल ,, )

सैक्संज के समान ही स्लोस्विक के श्रांग्लों ने भी बिटन पर त्राक्रमण किया। त्रांग्लों ने प्रथम श्राक्रमण में 'डेरा' (Daira) में श्रोर द्वितीय श्राक्रमण में (१४७ ए० डी०) 'वर्नीसिया' प्रदेश में श्रपने उपनिवेश बसाए। ६०३ ए० डी० में वर्नीसिया तथा डेरा परस्पर मिल गए। श्रांग्लों ने साल्टिक जाति को पार्वतीय प्रदेशों में भगा दिया। श्रांग्लों ने तृतीय श्राक्रमण के द्वारा 'ईस्ट-ऐंग्लिया' नामक प्रदेश में श्रपने उपनिवेश बसाए। इनके बाद जो

श्रांग्ल स्लीस्विग-प्रदेश से श्राए, वे हँगलैंड के मध्य में बस गए। इस प्रकार पहाड़ी प्रदेशों को छोड़कर सारे ब्रिटन में जूटस, सैक्संज़ तथा श्रांग्ल बस गए। छुठी शताब्दी के बाद ब्रिटन सप्त-राज्यों में चिर-काल तक बटा रहा। प्रत्येक राज्य की सीमा समय-समय पर जुदी-जुदी हो जाती थी। कभी कोई राज्य बड़ा हो जाता था, श्रोर कभी कोई राज्य। सप्त-राज्यों के नाम निम्न-लिखित हैं—

#### सप्त-राज्य

| राज्य-प्रदेश    | जाति     |
|-----------------|----------|
| (१) केंट        | जूटस     |
| (२) ससेक्स 🕽    |          |
| (३) वेसेक्स     | सैक्संज़ |
| (४) एसेक्स      |          |
| (१) नार्थब्रिया |          |
| (६) ऐंग्लिया }  | श्रांग्ल |
| (७) मर्सिया     |          |

इन सप्त राज्यों का इतिहास लिखने के पहले यह लिखना श्रस्यंत श्रावश्यक प्रतीत होता है कि इन जातियों की राजनैतिक श्रवस्था केसी थी । रोमन-राज्य के हटते ही ब्रिटन की श्रवस्था दिन-पर-दिन श्रवनत होने लगी । जो नगर बड़ी-बड़ी पक्की रोमन-सड़कों के किनारे थे, उनमें जन-संख्या बहुत ही थोड़ी थी । स्थान-स्थान पर प्राम बसे हुए थे। ग्रामों में सब से वड़ा मकान श्रर्ल-कोगों का होता था। श्रर्लों को भारतीय ग्रामों के चौध-रियों की या प्रधान की उपमा दी जा सकती है। श्रर्ल से नीचे की श्रेणी में 'कर्ल' गिने जाते थे। इनकी श्रपनी-श्रपनी भूमियाँ होती थीं श्रीर ये श्रपने ही मकान में रहते थे। इनके सिवा 'लेट्स' श्रेणी के लोग भी स्वतंत्र लोगों में गिने जाते थे। चौथी श्रेणी 'दासों' की थी। इनका कथ-

गाँवों का प्रबंध एक 'जन-सभा' के द्वारा किया जाता था। यही प्रामीणों के भगड़ों का न्याय करती थी। इन स्रसभ्यों में 'देवां न्याय' का बहुत श्रधिक प्रचार था। गाँव की यामा पार करते समय नए श्रादमी को सिंगी बजानी पड़ती थी। यदि कोई भूल से ऐसा न करे, तो वह मार डाला जाता था। सारे राज्य की एक सभा थी, जो 'विट्नेजिमार्ट' (Witenagemont) के नाम से पुकारी जाती थी। ग्राम तथा नगरों के प्रतिनिधि इसके सभ्य होते थे। नियम-निर्माण तथा युद्ध की घोषणा के कार्य यही सभा करती थी। सभा की श्राज्ञा के बिना राजा कोई भी नया कार्य नहीं कर सकता था। राजा को यह श्रिकार न था कि वह श्रपना उत्तरा-धिकारी नियत कर सके। एक राजा की मृत्यु पर सभा के ही द्वारा दूसरा राजा चुना जाता था। प्राय: राजा-

लोग किसी एक परिवार में से ही चुने जाते थे । इसका मुख्य कारण, उन श्रसभ्यों का श्रपने धार्मिक देवता से किसी एक परिवार की उत्पत्ति मानना ही था।

#### द्वितीय परिच्छेद

#### सप्त-राज्यों का इतिहास

(१) साम्राज्य की श्रोर प्रवृत्ति

स्लीस्विग-प्रदेश की जातियों से किस तरह सारा विटन सात राज्यों में विभन्न हो गया था, इसका उन्नेख किया जा चुका है। प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य को जीत-कर अपनी शक्ति बढ़ाने का यन्न करता था। इसका परिणाम यह होता था कि कभी कोई राज्य बहुत ही बढ़ा और कभी कोई राज्य बहुत ही छोटा हो जाता था। उस असम्य-काल में इस प्रकार की घटनाएँ प्रायः प्रति वर्ष हुआ करती थीं। बड़े-बड़े राजों के समय में प्रत्येक राज्य की सम्यता बहुत कुछ उन्नत हो जाती थी। दृष्टांत के तौर पर नाथँविया ने राजा 'एथिएफ़थ' के समय में श्रीर मर्सिया ने 'पंडा' के समय में बड़ी उन्नति की। भिन्न-भिन्न राजों ने जूटिश-उपनिवेश की सीमाओं को भी काफ़ी तौर से अधिक बढ़ाने का यन किया। सप्त-राज्यों के प्रत्येक राज्य का संक्षेप से कुछ

इतिहास लिख देना त्रावश्यक प्रतीत होता है, त्रतः श्रव उसी पर कुछ लिखा जायगा।

> (क) नार्थे विया (५ **१**३ – ६१७)

वर्नीसिया के राजा ने हंबर नदी से जपर का सारा प्रदेश जीता। यह आंग्ल-इतिहास में 'एथलिफ़्थ' के नाम से प्रसिद्ध है। इसने दक्षिणीय प्रदेश की जानि को 'डेरा' पर हराया और उसके राजा को देश से निकःलकर अपनी शक्ति बहुत ही अधिक बढ़ा ली। यहीं पर बस न करके उसने वेल्ज़-निवासियों को 'चस्टर' पर पराजित करके पार्वतीय प्रदेशों में ढकेल दिया। इसका समय ४६३ से ६१७ ए० डी० है।

> ( ख ) वेसक्स ( Wessex ) ( ४६०-४६३ )

पथित्रिय के समान ही वेसेक्स के राजा 'कालिन' ( Ceawlin ) ने श्रपने राज्य को बहुत ही श्रिधिक बढ़ाया। इसने निम्न-िलिखित प्रदेश जीते—

- (१) जूटस लोगों से वाइट (Wight) का उप-निवेश जीत लिया।
- (२) सैक्संज़ से सर्रे का प्रदेश छीन लिया।
- (३) ह्विल्टशायर (Wiltshire), वर्कशायर तथा डोर्सटशायर को श्रपने राज्य में मिला लिया।
- (४) मिड्लैंड का कुछ प्रदेश जीता।

(१) डईम पर विजय प्राप्त करके सोमर्सट का कुछ भाग श्रीर संपूर्ण ग्लाउसस्टर श्रपने श्रधीन किया।

(ग) मर्सिया

( ६२६-६४४ )

नार्थेत्रिया तथा वेसेक्स के समुखान के एक शताब्दी बाद मर्सिया ने अपूर्व शक्ति प्राप्त की। 'पंडा' के राज्य-काल से पहले तक मर्सिया का राज्य बहुत ही छोटा तथा अल्प-शक्ति समक्ता जाता था। 'पंडा' ने प्रबल प्रयल से मिड्लैंड के संपूर्ण राजों की नीचा दिखाया और उनसे नार्थंत्रिया तथा वेसेक्स के बहुत-से प्रदेश जीतकर मर्सिया में मिला दिए। इसका परिणाम यह हुआ कि मर्सिया की सीमा बहुत ही अधिक विस्तृत हो गई।

#### (घ) अवशिष्ट राज्य

मर्सिया, वेसेक्स तथा नार्थित्रया के साथ-साथ ऐंग्लिया, एसेक्स, केंट तथा ससेक्स के छोटे-छोटे राज्य भी सदा विद्यमान रहे। भिन्न-भिन्न शक्तिशाली राजों के उत्पन्न हो जाने से केंट तथा ईस्ट-ऐंग्लिया के राज्य नष्ट होने से बचते रहे। 'वेसेक्स' के एक प्रबल राजा, 'कालिन' की मृत्यु पर केंट के राजा, 'एथह्वर्ट' ने शक्ति प्राप्त की। इसने फ़ांस के एक राजा की कन्या 'वर्था' से विवाह किया। वर्था ईसाई-मतावलंबिनी थी। इसने इँगलैंड में फिर ईसाई-मत का प्रचार किया। एथल्वर्ट की मृत्यु पर ईस्ट-ऐंग्लिया के राजा, 'रेड्वाल्ड' ( redwald ) ने केंट का राज्य सन् ६१६ में प्राप्त किया। 'वर्था' ने ब्रिटन में ईसाई-मत का पुनरुद्धार किस तरह किया, इस पर श्रब कुछ शब्द लिखे जायँगे।

(२) ईसाई-मत का प्रचार

स्लीस्विग-प्रदेश की जातियों के आक्रमण से पहले 'साल्टिक ब्रिटन' ईसाई-मतावलंबी था। इसका उन्नेख किया जा चुका है। विदेशियों के आक्रमण से पीड़ित होकर साल्टिक-जाति ने पर्वतों की शरण ली और ईसाई-मत को अंत तक न छोड़ा। 'हेल्ज़' (Wales) में साल्टिक-जाति ने ईसाई-मत की बहुत उन्नति की। इन्हीं दिनों में 'हेल्ज़' में बड़े-बड़े संतों ने जन्म लिया, जिनके नाम ये हैं—

- (१) सेंट डेविड (St David)
- (२) संट डेनियल (St Daniel)
- (३) संट डित्रिग (St Dyvrig)
- ( ४ ) सेंट कंटिजर्न ( St. Kentigern )

'कोलंबा' ने त्रायलैंड में ईसाई-मत के प्रचार में बड़ा भाग लिया । स्कॉटलैंड के ईसाई-मत में भी इसका बढ़ा भारी भाग है । यह सब होते हुए भी शेष इँगलैंड मूर्ति-पूजक ही था ।

वर्था के साथ 'एथल्वर्ट' के विवाह करने से शेष हूँगलैंड में भी ईसाई-मत के प्रचार की त्राशा हो गई । एथल्वर्ट ने वर्था के लिये 'कैंटर्वरी' में एक चर्च बना दिया। इन्हीं दिनों रोम के भीतर 'ग्रिगोरी प्रथम' नामक 'रोमन पोप' शासन करता था। यह बड़े ही उच्च विचार का श्रादमी था। चिर-काल से इसकी इच्छा थी कि ब्रिटन में फिर ईसाई मत का प्रचार करे । इस उद्देश की पूर्ति के लिये पोप ने संत 'ग्रगस्टाइन' को बहुत-से ईसाई-भिक्षग्रों के साथ त्रिटन में धर्म-प्रचार के लिये भेजा . एथल्वर्ट ने इनका स्वागत किया श्रीर धर्म-प्रचार में इन्हें पूर्ण स्वतंत्रता दी । इन संती तथा भिज्ञी के पवित्र श्राचरणों को देखकर एथल्वर्ट ने भी ईसाई-मत में प्रवेश किया। इस प्रकार 'कैंटवैरी' ईसाई-मत का केंद्र हो गया । लंडन तथा राचेस्टर ग्रादि नगरों में भी ईसाई-मन फैल गया और वहाँ चर्च आदि बनाए गए। परंतु मर्सिया के पुराने राजा 'पंडा' को ईसाई-मत पसंद न था। एथल्वर्ट की मृत्यु होने पर उसने मूर्ति-पूजा के प्रचार कायत्र करना त्रारंभ किया । एथल्वर्टकी एक कन्या 'एथल्वर्गा' का विवाह नार्थंत्रिया के राजा 'एड्डिन' से हुआथा। ६२७ में स्त्री का प्रभाव पड़ने से--उसके कहने--सनने से--एड्विन ने ईसाई-मत प्रहण किया श्रोर 'यार्क' नगर की कैंटबंरी के ही समान ईसाई-मत का केंद्र बनाया। पंडा की एड्विन से भयंकर शत्रुता थी। पंडा ने बड़ी चत्रता से वेल्ज़ के राजा 'काडवालन' ( Cadwallon ) को अपने साथ मिलाकर एड्विन पर चढाई की श्रांर एक युद्ध में उसको मार डाला । एक वर्ष तक काडवालन स्रोर पंडा ने नार्थाविया पर भयंकर श्रत्याचार किए श्रीर ईसाई-मत को जड़ से उखाड़ डालने का यल किया। एक वर्ष के बाद ही 'एथलिक् थ' के पुत्र, 'आस्वाल्ड' ने नार्थंत्रिया को स्वतंत्र कर दिया श्रीर 'काडवालन' को एक युद्ध में हराया । काडवालन की मृत्यु होने पर 'म्रास्वाल्ड' ने कंत्रियां प्रदेश को 'वेल्ज़' से पृथक करके नार्थंत्रिया में मिला दिया । 'ग्रास्वाल्डं ईसाई-मत के स्कॉटिश संप्रदाय का था। इसने नार्थंत्रिया में ईसाई-मत का अचार करना चाहा, परंतु उसे 'पंडा' ने 'मास-र्फ़ील्ड' के युद्ध में मार डाला । पंडा ने नार्थिबया को नष्ट करना चाहा, परंतु ऋस्वाल्ड के भाई 'श्रास्य' ( Oswer ) ने उसको ऐसा नहीं करने दिया । श्रास्यू ने 'विनवुड' ( Winwood ) के युद्ध (६४४ ए० डी०) में पंडा को मार डाला।

पंडा ही ईसाई-मत का मुख्य कंटक था। पंडा की मृत्यु होने पर बिटन में ईसाई-मत बहुत शीघता के साथ फैलने लगा। यह एक श्राश्चर्य की बात है कि पंडा जैसे मूर्ति-पूजक का पुत्र दढ़ ईसाई था। नार्थेबिया के पादियों ने पंडा की मृत्यु होने पर 'मिस्या' में ईसाई-मत का प्रचार किया । मिस्या में ईसाई-मत का केंद्र 'लिचफ्रील्ड' बनाया गया । मिस्या में 'चैद' नाम के ईसाई-मत-प्रचारक का नाम श्राति प्रसिद्ध है।

स्कांटलेंड तथा रोम के ईसाई-मत में बहुत श्रंतर था। इसका परिणाम यह होता था कि दोनों धर्मी के पादरी अपनी-अपनी बातों को ही सर्वथा सत्य प्रकट करते थे। इस धर्म-भेद को मिटाने के लिये 'आस्यू' ने ब्रिटन तथा इँगलेंड के मुख्य-मुख्य पादिरयों को एकत्र करके एक 'धर्म-सभा' (६६४ सन्) जोड़ी, जो कि श्रांग्ल-इतिहास में 'विटबी की सिनद' (Synod of Whithy) के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत विवाद के बाद श्रास्यू ने रोमन-चर्च के पक्ष में श्रपनी सम्मति देदी। इँगलेंड के लिये यह बहुत ही श्रच्छी घटना हुई, क्यांकि इस निर्णय के द्वारा झँगलेंड का संबंध रोम के साथ बहुत ही घनिष्ठ हो गया श्रोर इँगलेंड रोम की सभ्यता से अपने को समुक्तत करने में समर्थ हो सका।

सन् ६६४ की धर्म-सभा के निर्णय के बाद 'थियोडोर' नामक एक यूनानी, कैंटर्बरी के श्राच-बिशप के तौर पर, रोम से इँगलैंड में श्राया । इसने श्रास्य के साथ घनिष्ठ मित्रता रक्खी श्रीर उसकी मृत्यु होने पर उसके पुत्र 'एगफ़िथ' के साथ भी श्रच्छे संबंध बनाए रक्खे। श्रपनी मृत्यु से पहले ही श्रार्च-विशय ने समुचित रीति पर श्रांग्ल-चर्चों का संगठन कर दिया । प्रत्येक श्रांग्ल-विशय को बाध्य किया कि वह केंट्रवंरी के श्रार्च-विशय को श्रयना शिरोमणि सममें श्रीर उसी के कहने के श्रनुसार चले। इसने बालकों की शिक्षा के लिये स्थान-स्थान पर पाठशालाएँ खोलीं श्रीर इस बात पर तीक्ष्ण दृष्टि रक्खी कि प्रत्येक विशय श्रयना काम पृर्ण रीति से करता है या नहीं । विशयों की शिक्ष बढ़ाने के लिये थियोडोर ने उनको 'धार्मिक जातीय समा' में पूरे तौर पर माग लेने के लिये श्राज्ञा दी। धार्मिक जातीय समा के निर्माण तथा चर्चों के संगठन के द्वारा थियोडोर ने इँगलैंड को एक-जाति के रूप में परिवर्तित करने का यस किया!

सन् ६६० में थियोडोर की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के अनंतर भी चिर-काल तक श्रांग्ल-चर्च पूर्ण रीति से उन्नति ही करता रहा। श्राठवीं सदी में इँगलैंड ने बहुत-से पादिश्यों को प्रचार के लिये जर्मनी भेजा।

'विटबी' के एक विहार में हिल्दा नाम के प्रसिद्ध किव ने जन्म लिया और 'टीन' नदी के किनारे स्थित एक मठ में 'वीड' का जन्म हुआ, जो कि (Ecclesiastical History of the English people)'आंग्लों का धार्मिक इतिहास' का प्रसिद्ध लेखक है। एन्वर्टनाम के प्रसिद्ध बिशप ने

यार्क नगर को भी 'कैंटर्बरी' के समान 'श्राच-विश्वपरिक' बनाने का यत्न किया श्रीर श्रपने यन में पूर्ण रूप से पफल हुआ। यार्क ने भी शीघ्र ही विद्या-पीठ का रूप धारण किया। यही कारण था कि प्रसिद्ध विद्वान् 'श्राल्किन' को 'चार्ल्स-दि-ग्रेट' ने श्रपनी पाठशालाश्रों के संचालन के लिये फ़ांस में निमंत्रित किया।

## (३) डेनिश श्राकमण सं पहले तक इंगलैंड की राजनैतिक श्रवस्था

श्राठवीं सदी में नार्थंत्रिया ने धार्मिक उन्नति तो यथेष्ट श्रधिक की परंतु उसकी राजनैतिक श्रवस्था सर्वथा शोकजनक हो गई। श्रास्यू के पुत्र, 'एगिफ् थ' ने पिक्ट्स को जीतने का यल किया, परंतु पराजित हुआ श्रोर नेक्टंस्मियर (Nactanamere) के प्रसिद्ध युद्ध में मारा गया। उसका कोई भी उत्तराधिकारी इतना शक्तिशाली भी न हुआ कि श्रपने राज्य तक का शासन कर सके।

नार्थं विया के श्रधः पतन के श्रनंतर मर्सिया ने प्रवलता प्राप्त की। 'एथल्वाल्ड' नाम का मर्सियन-राजा इतना शिक्षशाली तथा विजयी था कि उसने श्रपने को 'दक्षिणी इँगलैंड के राजा' के तौर पर कहना शुरू कर दिया। इसका उत्तराधिकारी 'श्रोफा-दि-माइटी' बहुत ही वीर तथा बलवान् था। श्रोफा ने नार्थं त्रिया का बहुत-सा भाग जीतकर मर्सिया के साथ मिला

दिया । उसने पश्चिमी सैक्संज़ (West Saxans) के संपूर्ण प्रदेशों पर श्राधिपत्य प्राप्त करके उनको भी श्रपने ही राज्य का भाग बना लिया । मर्सिया तथा वेल्ज़ को इसने एक खाई के द्वारा पृथक कर दिया। 'श्रोकाज़ डाइक' के नाम से यह खाड़ी श्रांग्ल इतिहास में प्रसिद्ध है। विदेशी राजों के साथ भी श्रोफा ने मित्रता की । प्रसिद्ध फ़्रेंच सम्राट 'चार्रस-दि-ग्रेट' श्रोफा का परम मित्र था। श्रोफा नं श्रांग्ल-चर्च को पृर्ण सहायता दी श्रीर स्वयं ही 'सेंट अल्बान का मठ' बनवाया। ओफा ने 'लिच-फ़ीलड' को आर्च-बिशपरिक बनाने का यत्र किया, परंत उसकी यह इच्छा चिर-काल तक न पृरी हो सकी। यदि लिचफ्रील्ड म्रार्च-बिशपरिक बन जाता, तो इंगलैंड का धर्म-संबंधी संगठन सर्वथा ट्र जाता । श्रोफा का उत्तराधिकारी 'सिनल्फ्न' ( Cennir ७६६-=२१ ) शक्ति-हीन था। कैंटर्बरी सं तंग आकर इसने लिचक्रील्ड को श्रार्च-विशपरिक से सर्वथा हटा दिया । सिनल्फ्र की मृत्यु होने पर मार्सिया की स्थिति छिन्न-भिन्न हो गई । एक-सत्ताक शासन-पद्धति का सब से बड़ा दूषण यही है कि उसमें राजा के अनुसार ही राज्य की दशा रहती है, परंतु उचित तो यह है कि राज्य के अनुसार राजा की अवस्था हो।

प्रजा-सत्ताक शासन-पद्धति के द्वारा हँगलैंड ने किस प्रकार राजा की दशाश्रों में परिवर्तन होने को रोका, इसका

श्रागे चलकर सविस्तर वर्णन किया जायगा। मर्सिया के श्रधःपतन के श्रनंतर 'वेसेक्स' का समुख्यान हुन्ना श्रीर साथ ही इँगलैंड पर 'डेंज़' ने त्राक्रमण करना प्रारंभ किया। इस संपूर्ण इतिवृत्त को त्रगले परिच्छेद में लिखने का यज किया जायगा, त्रातः श्रव वही प्रकरण प्रारंभ किया जाता है।

# तृतीय पश्चिद्धेद

# वेस्ट-सैक्संज़ और डेंज़ का आक्रमण (१) वेस्ट-सैक्संज का समुख्यान

मर्सिया के समुख्यान के कारण वेस्ट-सैक्संज़ की उन्नति कुन्न समय के लिये रुक गई थी। त्रोफा-दि-ग्रेट की मृत्यु होने पर वेसेक्स ने पुनः शक्ति प्राप्त करने का यन्न किया।

मर्सिया के समुख्यान के दिनों में ही वेसेनस ने पश्चि-भीय वेल्ज्ञ के कुछ प्रदेशों को अपने इस्तगत कर लिया था। श्रोफा-दि-माइटी ने वेसेक्स के राजा एम्वर्ट पर श्राक्रमण किया था और उसे युद्ध में पराजित करके फ़ांस भाग जाने के लिये बाध्य कर दिया था। श्रोफा के मरते ही सन् ८०० में 'एम्वर्ट' ने पुनः वेसेक्स का राज्य पास किया। विदेश में रहने से एम्वर्ट यथेष्ट श्रनुभवी तथा राज-नीति में निपुण हो गया था। इसने राज्य प्राप्त करते ही पश्चिमीय वेल्ज पर आक्रमण किया और तामूर तक संपूर्ण डेवनशायर अपने हस्तगत किया। मिस्यिन राजा सिनल्फ सन् ८२१ में मर गया। अतएव एग्वर्ट ने मिस्या पर आक्रमण कर दिया और एजंडून पर मिस्यिनों को पराजित किया।

इसका परिणाम यह हुआ कि मर्सिया एग्वर्ट के आधिपत्य में आ गया। केंट्र, ससेक्स तथा एसेक्स भी जीते गए, और ये सब वेसेक्स के ही एक प्रांत बना दिए गए । ईस्ट-ऐंग्लिया ने मर्सिया से कुढ़ होकर वेसेक्स से मित्रता कर ली।

जपर-लिखी इन सब विजयों की प्राप्त करते हुए भी एनवर्ट की मृत्यु-पर्यंत शांति प्राप्त नहीं हुई। यथि त्रिटन में उसका कोई भी प्रवल शत्रु न था, तो भी उसके शत्रुश्रों की कभी न थी। डेन्मार्क के किनारे से एक नवीन जाति ने इंगलैंड पर श्राक्रमण करना प्रारंभ किया। इँगलेंड-वासी इस जाति को 'डेंज़', जर्मंज़ 'ईस्टमैन' तथा फ़ेंच 'नॉर्थमैन' के नाम से पुकारते थे। डेंज़ के मुख्य निवास-स्थान 'डेन्मार्क', 'नार्वे' तथा 'स्कंडनीविया' थे। डेंज़ चार्ल्स-दि-ग्रेट के राज्य करने के कारण फ़्रांस में न बढ़ सके। श्रतः उन्होंने इँगलैंड पर श्राक्रमण करना प्रारंभ किया। 'कार्निश वाल्श' ( Cornish Walsh ) वेसेक्स से

भयभीत होकर डेंज़ से मिल गए, परंतु वीर एग्वर्ट ने दोनों ही जातियों को 'हैंग्स्टन डाउन' (Hengston Hown) के युद्ध में पराजित किया।

इस प्रसिद्ध युद्ध के दो वर्ष बाद वीर एग्वर्ट मर गया (सन् ८३६)। इसके बाद इसका पुत्र 'एग्वर्युक्त' राज्य पर बैठा । इसने १६ वर्ष तक डेंज़ के खाकमणों से इँगलैंड को बचाया श्रीर सन् ८४८ में मृत्यु को प्राप्त हुआ। एथल्युक्फ़ के चार पुत्र थे—

- (१) एथल्वाल्ड
- (२) एथल्वर्ट
- (३) एथल्रड
- (४) ऋल्फ्रेड

एथल्युल्फ के ऊपर-िल से तीनों पुत्र कुछ वर्षों तक राज्य करके मर गए और अल्केड पर संपूर्ण राज्य का भार आ पड़ा।

#### (२) डेंज का भिन्न-भिन्न भदेशा के वसाना

हेंज़-जाति के साहस की देखकर श्राश्चर्य होता है। श्रपने राजा के श्राधिपत्य से पीड़ित होकर स्वतंत्रता-प्रिय हेंज़ ने 'नार्वे प्रदेश' की परित्याग करने की इच्छा से इधर-उधर श्रमण करना प्रारंभ किया। सब से पहले इन्होंने 'श्राइसलैंड' (Iceland) में एक उपनिवेश बसाया। इसके श्रनंतर कुछ साइसी हेंज़ ने 'ग्रीनलैंड' में भी पदार्पण किया त्रौर उसमें भी त्रापना एक उपनिवेश स्थापित किया। इतना ही होता तो भी कोई बात न थी। इन्होंने 'को लंबस' से बहुत पहले ही 'त्रमेरिका' को दुँद निकाला और उसमें 'वाइनलैंड' नामक स्थान को स्रावाद किया।

इन्होंने ब्रिटन में श्रायलैंड को बसाते हुए साथ ही स्कॉटलेंड के निम्न-लिखित द्वीपों को भी बसाया—

- (१) हैत्रिडेस ( Hebrides )
- (२) फ़ेरो ब्राइलंड ( Parce Island )
- (३) आर्कनी (Orkney)
- (४) शेटलेंड ( Shatland )

ऊपर-लिखे उपनिवेशों से ही स्पष्ट हो गया होगा कि डेंज़ कितने साहसी थे। विचित्रता तो यह है कि इन्होंने शीघ्र ही 'ईस्ट-एंग्लिया', 'दक्षिणी नार्थंब्रिया' तथा 'उत्तरी मर्मिया' को भी अपने अधीन कर लिया। 'वेसेक्स' को जीतने पर भी इन्होंने कमर कसी, परंतु चिर-काल तक सफल न हो सके। सन् म्हर तक अल्फ़ेड वीरतापूर्वक वेसेक्स पर राज्य करता रहा। सन् म्हर में अल्फ़ेड को डेंज़ से र सम्मुख-युद्द करने पड़े। श्रांतम युद्ध में डेंज़ 'रीडिङ्' नामक स्थान में चले गए। अल्फ़ेड ने डेंज़ को इस वीरता से पराजित किया कि उन्होंने वही खुशी से संधि कर ली, श्रीर कुछ वर्षों तक अल्फ़ेड

से किसी प्रकार की भी छेड़-छाड़ नहीं की। सन् मण्य के जनवरी महीने में 'गुथरम' नामक वीर-नेता के साथ डेंज़ ने वेसेक्स पर पुनः आक्रमण किया। हँगलैंड में शीत ऋतु में युद्ध नहीं किए जाते थे, अतः श्रक्षेट युद्ध के लिये तैयार नहीं था। इसका परिणाम यह हुआ कि श्रक्षेट गुथरम से पराजित होकर 'एथल्ने' नामक द्वीप में भाग गया और श्रपने देश की स्वतंत्रता के उपाय सोचने लगा। श्रक्षेट ने अपने देश को किस प्रकार स्वतंत्र किया, इस पर ही श्रव कुछ शब्द लिखे जायँगे।

# (३) ऋल्फ्रेड का वेसेक्स पर ऋाधिपत्य

श्रलफ़ेड ने एथल्ने में एक दुर्ग बनाया श्रोर वहाँ से ही वह मौक़े-बे-मौक़े सहसा डेंग पर श्राक्रमण कर देता था । कुछ समय बाद एक प्रबल सेना के द्वारा उसने गुथरम को 'विल्टशायर' में 'एडिंग्टन' नामक स्थान पर बहुत बुरी तरह से पराजित किया । डेंग घबराकर 'चिपन्हम' में जमा हुए, परंतु उसने वहाँ पर भी उनको उहरने न दिया । इसका परिणाम यह हुश्रा कि गुथरम ने बड़ी खुशी से संधि कर ली । संधि के श्रनुसार गुथरम को ईसाई बनना पड़ा, श्रोर उसको श्रलफेड के संपूर्ण प्रदेश सदा के लिये छोड़ने पड़े । श्रांग्ल-इतिहास में यह संधि 'वंडमोश्रर' की संधि के नाम से प्रसिद्ध है ।

वेडमोग्रर की संधि के ७ वर्ष बाद गुथरम से श्रव्फ़ेड

का पुनः युद्ध हुन्रा, परंतु इस युद्ध म भी गुधरम को ही नीचा देखना पड़ा । सन् मम् के युद्ध में पुनः गुथरम पराजित हुन्रा न्नौर उसको 'ऋलफ़ेड-गुथरम' नाम की संधि ( Alfred & Guthrum's Peace ) करनी पड़ी । इसके न्नमुसार ऋल्फ़ेड का राज्य 'लंडन', 'वेड्फोर्ड'तथा 'चैस्टर' तक विस्तृत हो गया। ऋल्फ़ेड ने 'मर्सिया' का शासन एथल्स्ड के हाथ में दिया न्नौर साथ ही उससे न्नपनी कन्या एथल्फ़ेड का विवाह भी कर दिया।

हेंज़ के ब्राधिपत्य में जो ब्रांग्ल-प्रदेश थे, वे 'डेनला' (Danelaw) के नाम से पुकारे जाते थे; क्योंकि उनका शासन डेनिश-नियमों के ब्रनुसार होता था। हँगलेंड के सोभाग्य से डेंज़ की भाषा तथा रस्मरवाज ब्रांग्लों से सर्वथा भिन्न न थे। इसका परिणाम यह हुन्ना कि वे शीत्र ही ब्रांग्ल-जाति से मिल गए ब्रौर गुथरम की देखा-देखी ईसाई भी बन गए। डेंज़ के ब्रांग्लों से मिल जाने से ब्रांग्लों की शिक्ष तथा साहस पहले की ब्रपेक्षा दूना हो गया। डेंज़ में एका न था। यही कारण है कि डेनला के प्रदेशों पर भिन्न-भिन्न कई मांडलिक राजा थे। इन ब्रोटे-ब्रोटे ब्रांग्य-शिक्षशाली राजों पर प्रभुत्व प्राप्त करना ब्रांग्ल-क्रानिकल' का कहना है कि 'डेनला को ब्रोइकर समस्त ब्रांग्ल-प्रदेशों पर अल्फेड का ही ब्राधिपत्य था।'

श्रद्भेड़ बहुत ही दूरदर्शी, बुद्धिमान् तथा श्रात्म-संयमी था। इसने श्रांग्लों की सामाजिक तथा राजनैतिक श्रवस्था में बहुत-से सुधार किए, जो कि इस प्रकार हैं—

#### (क) राजनैतिक सुधार

श्रहफ़ेंड ने भावी श्राक्रमणों से श्रांग्लों को सुरक्षित करने के लिये नौ-सेना तथा स्थल-सेना का सर्वदा स्थिर रूप से तयार रहना श्रावश्यक समभा । इस उद्देश की पूर्ति के लिये उसने स्थल-सेना को दो भागों में विभक्ष किया। एक भाग छः महीने सेना के स्वरूप में देश की रक्षा के लिये सदा तैयार रहता था श्रीर दूसरा भाग श्रपने-श्रपने खेतों तथा नगरों की रक्षा का काम करता रहता था। प्रत्येक छमाही में दोनों ही भाग एक-दूसरे का कार्य बदल लेते थे।

श्रसभ्यों का समुद्र-मार्ग से श्राना रोकने के लिये श्रलफ़ेड़ ने एक नौ-सेना बनाई । शने:-शनै: इसकी उन्नति होती रही । श्रलफ़ेड के उत्तराधिकारी के समय में नोकाश्रों की संख्या सा तक पहुँच गई । इस तरह सेना-संबंधी सुधारों को करके श्रलफ़ेड ने राज्य-संबंधी सुधारों की श्रोर भ्यान दिया ।

देश में प्रचित्त प्राम्य-पंचायत ( Hundred-moot ) तथा मांडलिक 'न्यायालयों' ( Shire-moot ) को श्रहफ़ेड ने बहुत ही श्रधिक शक्ति दी। मूमि-पति तथा कृषकों को उपरि लिखित न्यायालयों के न्याय को मानने के लिये बाध्य किया । जब कभी कोई न्यायाधीश श्रन्याय करता था, तब अल्फ़ेड स्वयं उसको बुलाता था श्रौर कुल मामले में तहक़ीक़ात करता था। श्रद्धे का कथन था कि 'दुः खियों तथा दिरिदियों का राजा को छोड़कर श्रीर कोई भी वास्तविक सहायक नहीं होता।'

### (ख) सामाजिक सधार

श्रन्क्रेड ने श्रांग्लों की शिक्षा के लिये जो प्रबल प्रयत किया, वह कभी भुलाया नहीं जा सकता । शिक्षा की श्रवनित देखकर उसको बहुत ही शोक था । डेंज़ ने प्राचीन शिक्षणालयों को नष्ट कर दिया था । नार्थंबिया में वीड तथा एग्वर्ट के काल की कुछ थोड़ी-सी पाठ-शालाएँ अवशिष्ट रह गई थीं। इन शोक-जनक अवस्थाओं को देखकर अल्फ्नेड ने प्रत्येक स्वतंत्र पुरुष को आंग्ल-भाषा सीखने के लिये बाध्य किया । भूमि-पतियों के लिये उसने एक वियालय खोला, जिसका निरीक्षण वह स्वयं करता था। उसने बड़े-बड़े विद्वानों को विदेशों से बुलाया श्रीर शिक्षा की उन्नति में कोई बात उठा नहीं रक्खी। उपरि-लिखित कार्यों से ही श्रद्धिह के दैविक जीवन

का अनुमान किया जा सकता है। रुग्ण होते हुए भी उसने देश-संबंधी कार्यों में कभी प्रमाद नहीं किया। वह सत्यवादी तथा धर्मात्मा था। उसकी महानुभावता तथा

उदारता सर्वत्र विख्यात थी । उसमें न्यायशीलता तथा दिनों के प्रति प्रीति कृट-कृटकर भरी हुई थी। ८४६ में संपूर्ण प्रजा को रुलाते हुए वह स्वर्गवासी हो गया। श्रस्केड के महत्त्व को देखकर श्रांग्ल-इतिहास-ज्ञ उसको 'श्रस्केड-दि-पेट' के नाम से पुकारते हैं । सच तो यह है कि जब तक श्रांग्ल-जाति जीती-जागती है, तब तक श्रस्केड का माम श्रमर है ।

- (४) ऋल्फ्रेड के उत्तराधिकारियों का शासन
  - (क) एडवर्ड-दि-एल्डर ( ८१६-१२४ )

श्रालफ्रोड की मृत्यु होने पर उसका पुत्र एडवर्ड वेसेक्स के सिंहासन पर बैठा। यह एडवर्ड-दि-एल्डर के नाम से श्रांग्ल-इतिहास में प्रसिद्ध है। यह शांति के स्थान पर युद्ध-प्रिय था। श्रालफ्रोड के सहश ही वीर होते हुए इसने हँगलैंड में एक-सत्ताक राज्य स्थापित करने का प्रबल प्रयास किया। श्रालफ्रोड की कन्या एथल्फ्रलड (Ethelfland) पूर्ण क्षत्रिया थी। इसने संपूर्ण डेनला को श्रापने हाथ में किया श्रीर शीघ ही मृत्यु को प्राप्त हुई।

बहन के मरने पर एडवर्ड ने मर्सिया का कोई दूसरा शासक नियत नहीं किया। वह स्वयं ही वहाँ का शासन करने लगा। ईस्ट-ऐंग्लिया पर श्राक्रमण करके उसको भी उसने श्रपने ही राज्य में मिला लिया। ६२३ में 'मंचेस्टर' को जीतकर एडवर्ड ने नार्थंबिया के भी विजय की मृमिका बाँध दी । एडवर्ड की वीरता तथा शक्ति देख-कर वेल्ज़ के राजा, 'हावल-दि-गुड' ने स्वयं ही उसकी श्रधीनता मान ली । १२४ में एडवर्ड की मृत्यु हो गई । यह पहला ही राजा था, जो श्रपने को ऐंग्लो-सैक्संज़ का राजा समक्तता था श्रीर जिसने हँगलैंड में एक-सत्ताक राज्य प्रचलित करने का यल किया।

#### ( ख ) एथल्स्टन ( १२४-१४० )

एडवर्ड की मृत्यु होने पर उसका पुत्र 'एथल्स्टन' राज्य पर बैठा। यह अपने को ब्रिटन का सम्राट् ( Emperor ) समभता था. क्योंकि सब ब्रिटिश-राजा उसकी श्रधीनता स्वीकृत करते थे । इसकी शक्ति का इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि विदेशीय राजा उसकी बहनों से विवाह करने के लिये सदा उत्सुक रहते थे। 'सम्राट् श्रोटो' की धर्मपत्री प्थल्स्टन की बहन, 'एडिथ' ही थी। 'चार्ल्स-दि-सिंपल' को भी इसकी एक बहन ब्याही थी । सारांश यह कि एथल्स्टन की शक्ति विदेशीय राष्ट्रों तक विख्यात थी । 'वर्नावर' के प्रसिद्ध युद्ध में एथल्स्टन ने स्कॉटलैंड, डेंज़ तथा वेल्ज़ की सम्मिलित सेना को पराजित किया श्रीर ऐसी श्रेष्ठ कीर्ति प्राप्त की, जो चिर-काल तक श्रांग्ल-गीतों द्वारा गाई जाती रही। ६४० में इसकी मृत्यु हो गई और इसका छोटा भाई, 'एडमंड' राज्य पर बैठा।

#### (ग) एडमंड (१४०-१४६)

एडमंड के राज्य-काल में मार्सिया तथा डेरा के डेंज़ ने विद्रोह किया । परंतु इसने सहज में ही उस विद्रोह को शांत कर दिया । इसने स्कॉटलेंड के राजा 'मलकान' को कंबरलेंड देकर श्रपने साथ मिला लिया श्रोर उससे यह प्रण करा लिया कि वह इसको जल-सेना श्रोर स्थल-सेना से सदा सहायता देता रहेगा । १४६ में यह मार डाला गया । इसके एड्वी तथा एड्वर नाम के दो पुत्र थे। परंतु ये श्रल्प-वयस्क थे, इससे इनको राज्य-सिंहासन पर न वैठाकर इनके स्थान पर एडवर्ड-दि-एल्डर का वंशज 'एड्ड' राज्य-सिंहासन पर बिठाया गया।

#### (घ) एड्रड ( १४६-१५४)

'एड्ड' श्रपने पूर्वजों के समान शिक्षशाली तथा वीर म था। श्रतः इसने श्रप् वे दूर-दिशिता से संपूर्ण राज्य-कार्य 'ढंस्टन' के हाथ में दे दिया। डंस्टन इँगलैंड में सब से योग्य व्यक्ति समभा जाता था। डंस्टन ने ६४४ में नार्थ-श्रिया को जीत लिया। एड्ड को श्रपने राज्य-विस्तार का इतना श्रमिमान था कि वह श्रपने को बिटन के सम्राट् तथा सीज़र के नाम से पुकारता था। इसके समय में ही ढेंज़ तथा श्रांग्ल परस्पर बहुत कुछ मिल गए थे—उनमें पहले की तरह भेद-भाव नहीं रहा था। ६४४ में एड्ड की मृत्यु होने पर एडमंड का पुत्र 'एड्डी' राजगदी पर बैठा।

#### (ङ) एड्डी (१४४-१४६)

एड्वी स्वच्छंद प्रकृति का था । राज्य पाते ही उसकी ढंस्टन से लड़ाई हो गई। इस पर उसने ढंस्टन को राज्य से बहिष्कृत कर दिया श्रीर नार्थिवया तथा मर्सिया पर कठोरता से शासन करने लगा। इसका परि-खाम यह हुश्रा कि नार्थिवया तथा मर्सिया ने विद्रोह करके एड्वी को राज्य च्युत कर दिया श्रीर उसके भाई, 'एड़र' को राज्य करने के लिये बुलाया।

### (च) शांति-प्रिय एद्गर (१५१-१७५)

एक्सर राज्य प्राप्त करते ही डंस्टन का परम मित्र हो गया। इसने डंस्टन को संपूर्ण राज्य-कार्य सौंप दिया श्रीर उसको लंदन का विशप बनाया। एक्सर का भाई, एड्वी वेसेक्स पर ही शासन करता रहा। शीप्र ही एड्वी की मृत्यु होने पर संपूर्ण इँगलेंड पुनः एक ही राजा की श्रायीनता में श्रा गया। जनता ने एक्सर को 'शांति-प्रिय' की उपाधि दी थी। इसका कारण यह था कि उसने मृत्यु-पर्यंत बिना युद्ध के शांति के साथ ही संपूर्ण देश पर शासन किया। एक्सर ने देश को युद्ध से सुरक्षित रखने के लिये स्कॉट-लैंड के राजा को 'एडिनबरा' का नगर दे दिया, यद्यपि इस नगर पर वास्तविक श्रधिकार उसी का था।

एक्गर प्रजा-प्रिय राजा था। एक बार की घटना है कि ग्रेम-वश 'चेस्टर' पर छः मांडलिक राजाग्रों ने बहुत

प्रसम्नता से उसकी नौका को स्वयं ही खेया। श्राश्चर्य की बात है कि श्रायलैंड के श्रदम्य डेनिश-राजा भी उसकी श्रायीनता को स्वीकार करते थे। एक्कर को 'ब्रिटन के एंपरर' या 'श्रास्टस' के नाम से पुकारा जाता है।

एक्कर न्याय-परायण तथा कठोर शासक था। उसको विदेशियों से बहुत प्रेम था। इंस्टन ग्रांत उत्साही तथा धर्मारमा था। उन दिनों श्रांग्ल-चर्च की दशा बहुत श्रवनत थी। इंस्टन ने इसके सुधार का यल किया श्रौर बिशपों तथा पादिरयों को 'संत वैनिडक्ट' (Benedict) के नियमों के श्रनुसार चलने के लिये बाध्य किया। ये नियम धार्मिक नेताश्रों के लिये दरिद्रता, ब्रह्मचर्य तथा श्राज्ञा-पालन श्रत्यंत श्रावश्यक बतलाते थे। ६७४ में एक्कर की मृत्यु हो गई श्रौर उसकी मृत्यु के साथ राज्य की पुरातन महत्ता भी लुस होने लगी।

(छ) एडवर्ड (१७५-१७८)

एइतर के 'एडवर्ड' तथा 'एथल्स्ड' नाम के दो पुत्र थे। दोनों पुत्रों में राज्य के बटवारे के बारे में मगड़ा उठ खड़ा हुन्ना । डंस्टन के प्रभाव से एडवर्ड को राज्य मिला। १७८ में एडवर्ड को किसी ने खंजर से मार डाला। इसकी मृत्यु होने पर 'प्रमादी एथल्स्ड द्वितीय' राज्य पर बैठा। एथल्स्ड के राज-पद पर श्राते ही डंस्टन ने राजनैतिक

कार्यों से अपना हाथ खींच बिया और धार्मिक सुधारों में

ही श्रपना श्रंतिम जीवन ब्यतीत करने का यत्न किया। इंस्टन ने श्रांग्ल-इतिहास में जो महान् कार्य किया है, वह बिल्कुल प्रत्यक्ष है। इंस्टन ने श्रक्केड की नीति की पूर्याता की श्रौर देश की एकता में कोई बात उठा नहीं रक्खी।

#### (ज) एथल्रड प्रमादी (१७८-१०१६)

'एथलरड' का स्वभाव कलह-प्रिय था। शक्की होने के कारण वह शासन कार्य के सर्वथा श्रयोग्य था। इन सब दुर्गुयों के साथ-साथ उसमें प्रमाद भी बेहद था। इसीसे तत्कालीन श्रांग्ल-जनता घृणा के मारे उसको प्रमादी के नाम से पुकारती थी। इसके राज्य-काल में साम्राज्य की एकता छिन्न-भिन्न हो गई श्रोर हेंज़ हुँगौलंड के चारों श्रोर पुन: मँहलाने लगे।

उसने डॅज़ के श्राक्रमण को वीरता से न रोककर रुपयों के सहारे रोकने का यत्न किया श्रीर इसीलिये जनता पर हेन्नाल्ड (Fanegeld) नाम का कर लगाया। रुपयों के लोभ से डेनिश-संघ एथल्रड को प्रत्येक वर्ष हुँगलैंड पर श्राक्रमण करने की धमकियाँ देने लगा। इन धमकियों का प्रतिकार करने के उद्देश से एथल्रड ने नामंडी की शासिका 'एम्मा' से विवाह किया श्रीर मूर्खता से 'संत ब्राइस के महोत्सव' के दिन (१३ नवंबर, १००२) डेंज़ लोगों की हत्या करवाई। हत्या-कांड का समाचार शीघ्र ही डेन्मार्क पहुँचा। इस घटना से कुद्ध होकर डेनिश-सम्राट् 'स्वीजन' (Swegen) ने इँगलैंड पर भ्राक्रमण कर दिया। डेनिश-लोगों ने १० वर्षों तक इँगलैंड को क्रमशः जीता, परंतु प्रमादी पृथल्रड का प्रमाद श्रंत तक न छृटा। १०१३ में स्वीजन ने इँगलैंड का बहुत प्रदेश जीत लिया। इस घटना के बाद पृथल्रड देश को छोड़कर नार्मेडी भाग गया। इसका परिणाम यह हुन्रा कि डेनिश-सैनिकों ने स्वीजन के पुत्र, 'मट' (Cnut) को इँगलैंड का राजा उद्घोषित किया।

( ५ ) इँगलैंड में डेनिश-राज्य

(क) नट (१०१७-१०३५)

'नट' वीर क्षत्रिय, नीति-निपुण तथा अत्यंत दूरदर्शी था। बहुत-से श्रांग्लों ने मूर्खता से पुनः एथल्रह को नार्मंडी से बुला लिया। इसका परिणाम यह हुन्ना कि नट तथा उसमें १०१६ तक लगातार युद्ध होता रहा। १०१६ में एथल्रड की मृत्यु होने पर उसके वीर पुत्र, 'एडमंड श्रायर्न साइड' ने नटसे युद्ध जारी रक्ला। इः प्रसिद्ध-प्रसिद्ध सम्मुल युद्धों के श्रनंतर भी कोई पक्ष प्रबल नहीं हुन्ना। युद्ध से तंग श्राकर दोनों ही वीरों ने 'श्राल्नी' पर संधि कर ली। संधि के श्रनुसार वेसेक्स का राज्य एडमंड को मिला। कुन्न ही समय के बाद एडमंड का स्वर्ग-वास हो गया। वेसेक्स के कुलीन सदीरों ने युद्ध से भयभीत होकर नट को ही श्रपना शासक चुना।

नट ने इँगलैंड का राज्य प्राप्त करते ही डेनिश-सेना को डेन्मार्क भेज दिया श्रीर श्रांग्लों पर श्रिधिक विश्वास करने सगा । उसने एडमंड की माता के साथ विवाह कर लिया । उसने एइर के नियमों के श्रनुसार ही देश का शासन करना प्रारंभ किया । प्रांसिद है कि उसके समय में इँगलैंड की समृद्धि बेहद बढ़ी । नट इँगलैंड के उत्तम-से-उत्तम राजाओं में एक समका जाता है । नट ने इँगलैंड को चार प्रांतों में विभक्त किया—

- (१) नार्थंबिया
- (३) ईस्ट-ऐंग्लिया
- (२) मर्सिया
- (४) वेसेक्स

उसने श्रपनी मृत्यु के पूर्व भिन्न-भिन्न ब्यक्तियों को उपिर-लिखित चारों प्रांतों का श्रिधिपति नियत किया। वेसेक्स के शासक 'गाङ्किन' पर उसकी विशेष कृपा थी। नट ने गाङ्किन का विवाह एक राज-वंशी हेनिश-कन्या के साथ किया। १०३४ में नट की मृत्यु हो गई श्रीर उसके दो पुत्रों में से किसको राज्य मिले, इस पर विवाद प्रारंभ हुशा।

( ख ) हेरल्ड तथा हार्थनट (१०३४-१०४२)

नट का पुत्र 'हार्थनट' एम्मा से उत्पन्न हुन्ना था। श्रतः गाड्विन उसी को इंगलेंड का राजा बनाना चाहता था। परंतु हार्थनट के डेन्मार्क में होने से 'हैरल्ड' श्रपने भाई के प्रतिनिधि की तरह इँगलेंड का शासक नियत किया गया।१०३७ में हार्थनट के देश में सर्वथा ही श्रनुपस्थित रहने से हैरल्ड ही राजा चुन लिया गया। हैरल्ड ने राज्य प्राप्त करते ही एम्मा को देश से बाहर निकाल

दिया। परंतु उसके लिये इसका फल बहुत ही बुरा हुआ। हार्थनट ने अपनी माता का अपमान सुनकर इंगलैंड पर आक्रमण करने का इरादा किया। श्रांग्ल-जनता ने यह सुनते ही हार्थनट को अपना राजा चुन लिया। हार्थनट ने अपने भाई के शव के साथ निंदनीय स्यवहार और हैरल्ड के पक्षपातियों पर श्रत्याचार किया। देवी घटना से १०४२ में श्रचानक उसकी मृत्यु हो गई। एम्मा तथा गाड्विन ने एथल्रड के पुत्र, 'धर्मारमा एडवर्ड' को १०४२ में राजा बनाया। एडवर्ड के राज्याभिषेक की खबर सुनकर श्रांग्ल-प्रजा को श्रपार प्रसन्तता हुई, क्योंकि कुछ समय के विभ्रव के बाद पुन: श्रल्फ़ेड के वंशज को ही इंगलेंड का राज्य मिल रहा था। श्रांग्ल-प्रजा श्रल्फ़ेड के वंशजों को ही श्रपना राजा बनाना चाहती थी।

# चतुर्थ परिच्छेद

एडवर्ड श्रोर हैरल्ड का राज्य श्रीर इँगलैंड पर नार्मज़ का श्राक्रमण

(१) धर्मात्मा एडवर्ड (१०४२-१०६६)

एडवर्ड ४० वर्ष की श्रायु में इँगलैंड का राजा बना। संपूर्ण श्रायु विदेश में व्यतीत होने के कारण इस पर श्रांग्ल-जाति का कुछ भी चिह्न न था। एडवर्ड भाषा, रुचि, संगति तथा स्वभाव त्रादि में पूर्णतया विदेशी था। प्रेमी, साधु-स्वभाव तथा पवित्राचारी होने के कारण श्रांग्ल-प्रजा इसको धर्मात्मा एडवर्ड के नाम से पुकारने लगी। श्रल्प-शक्ति होने के कारण इसकी संपूर्ण राज्य-शक्ति भिन्न-भिन्न श्रलों के ही हाथ में चली गई। गाड्विन ने एडवर्ड को राज्य दिलाया था, श्रतः वह एडवर्ड का विशेष कृपा-पात्र था। एडवर्ड ने गाड्विन की पुत्री, 'एडिथ' के साथ विवाह किया।

राज्य-कार्य में गाड्विन के मुख्य सहायक प्रायः उसके दोनों पुत्र 'हैरल्ड' तथा 'टास्टिग' ही थे। धीरे-धीरे एडवर का जी गाड्विन से फिरता गया। राजा ने मुख्य-मुख्य स्थानों पर क्रमशः नार्मंज़ को नियत करना श्रारंभ किया। श्रांग्लों की श्रपेक्षा नार्मंज़ की सभ्यता उच्च थी। एडवर्ड के समय में नार्मंडी का राजा 'विलियम' था। एडवर्ड विलियम पर बहुत विश्वास रखता था।

गाडिन ने बहुत-सी सेना एकत्र करके एडवर्ड के नार्मन-दर्बारियों को देश से निकालना चाहा, परंतु क्रतकार्य न हो सका। इसका परिणाम यह हुआ कि उसको स्वयं ही इँगलैंड से निकलना पड़ा। इसी बीच में नार्मेडी का राजा, विलियम इँगलैंड में आया। एडवर्ड ने उसका बहुत स्वागत किया और किंवदंती है कि उसने विलियम को यह वचन भी दिया कि मेरे मरने के बाद इँगलैंड का राजा तृ ही बनेगा।

१०४२ में गाडिन तथा हैरल्ड ने इँगलैंड पर आक्रमण किया। एडवर्ड उनके आक्रमण को रोकने में सर्वथा असमर्थ था। अतः एडवर्ड ने उनसे सांधि कर ली और उनके राज्य उनको सोंप दिए। गाडिन ने राज्य में शिक्र प्राप्त करते ही देश से संपूर्ण विदेशियों को निकाल दिया। कुछ ही समय बाद गाडिन मर गया और उसके स्थान पर हैरल्ड वेस्ट-संक्संज का अर्ल बना। हैरल्ड वीर तथा नीति-निपुण था। धीरे-पीरे इसने अपने भाइयों को दो भिन्न-भिन्न प्रांतों का अर्ल बना दिया। १०६४ में हैरल्ड ने वेल्ज़ को जीता और उसका शासन भी उसने अपने ही हाथ में ले लिया।

हैरलंड का भाई, 'टास्टिंग' शासन के अयोग्य था।
नार्थांत्रियावालों ने उसको अर्ल-पद से पृथक् करके
'मोर्काट' को अपना अर्ल चुना। इस घटना से हैरलंड की
शक्ति को बहुत बड़ा धका पहुँचा। इन्हीं दिनों में एडवर्ड
ने 'वेस्ट-मिनिस्टर' का प्रसिद्ध विहार बनाया। स्वास्थ्य के
ठीक न होने के कारण १०६६ की ४ जनवरी को एडवर्ड
का स्वर्ग-वास हो गया और 'हैरलंड' इँगलैंड का राजा चुना
गया। राजा बनने के पूर्व ही हेरलंड जहाज़ के ट्ट जाने
से नामेंडी में विलियम के हाथ में पड़कर कैंद हो गया था।
विलियम ने हैरलंड से वचन ले लिया था कि वह उसको ही
इँगलैंड का राजा बनाएगा। एडवर्ड की मृत्यु होने पर

हैरल्ड के, विलियम के स्थान पर, स्वयं ही राजा बनने से जो घटनाएँ घटित हुईं, उनका उन्नेख त्रागे चलकर किया जायगा।

(२) हैरल्ड का शासन (१०६६ की ४ जनवरी से १४ ऑक्टोबर तक)

एडवर्ड की मृत्यु होने पर एडमंड श्रायनंसाइड के पोते 'एइ र-दि-एथ्लिङ्' का श्रांग्ल-राज्य पर वास्तविक श्रिष्ठकार था। परंतु हैरल्ड को शक्ति में श्रिष्ठक देखकर 'विट्नेजिमाट' ने उसी को इँगलैंड का राजा बना दिया। हैरल्ड के भाइयों को उसकी टिक्क श्रसद्ध हुई। नामैडी के राजा विलियम ने भी हैरल्ड को उसके श्रस्तराचरण के लिये धमकी दी, क्योंकि पहले वह विलियम को श्रांग्ल-राजा बनाने का वचन दे चुका था किंतु श्रंत को वह स्वयं राजा बन गया।

इन्हीं दिनों में नार्वे के राजा, 'हार्द्वादा' की सहायता से टास्टिंग ने बलपूर्वक नार्थं बिया का राज्य प्राप्त करने का यज किया। इन दोनों ने ही मोर्काट तथा उसके भाई पृष्ट्विन को फुलफ़ोर्ड पर परास्त किया। इस शोक-जनक समाचार को सुनकर हैरलड ने सेना-साहित यार्क की श्रोर प्रस्थान किया श्रीर स्टैंफ़ोर्ड बिज (Stamford Bridge) पर दोनों ही को परास्त कर दिया। टास्टिंग तथा हार्द्वादा युद्ध में मारे गए। विजय के तीन दिन बाद ही

हैरल्ड को सूचना मिली कि नार्मंडी के विलियम ने पिवंसी पर श्रपने जह। जों से उतरकर हँगलैंड पर श्राक्रमण कर दिया है। हैरल्ड ने बिना किसी प्रकार की विशेष तैयारी के विलियम से युद्ध करमें के लिये शीन्न ही प्रस्थान किया। हैरल्ड हेस्टिंग के प्रसिद्ध युद्ध में १४ ऑक्टोबर को मारा गया श्रोर हँगलैंड पर विलियम का श्राधिपत्य श्रारंभ हुआ। वेस्ट-मिनिस्टर के विहार में २४ दिसंबर, १०६६ में श्रांग्ल-प्रजा ने विलियम का राज्याभिषेक किया श्रोर उसके हँगलेंड के राजा होने की घोषणा कर दी।

## (३) नार्मन-विजय से पूर्व श्रांग्ल-सम्यता १-सामाजिक श्रवस्था

नार्मन-विजय से पूर्व इँगलेंड योरोपियन महाद्वीप से सर्वथा प्रथक् था । विदेशी व्यापार तो दूर रहा, स्वदेशी व्यापार की सत्ता भी बहुत ही कम थी । जनता विशेषतः खेती करती थी । जन-संख्या २० लाख से श्राधिक न थी।

समृद्धि तथा वैभव की दृष्टि से आंग्ल-जनता तीन भागों में विभक्त थी। बड़े-बड़े ताल्लुक़ेदारों को थेंज़, मध्यम भूमि-पतियों तथा स्वतंत्र पुरुषों को कर्ल्ज़ और दासों को ध्यूज़ ( Theows ) के नाम से पुकारा जाता था। ज्यापार तथा व्यवसाय के न होने से नगरों की संख्या बहुत ही कम थी। इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि ढेंज़ के श्रागमन से स्थान-स्थान पर श्रांग्ल-नगरों की नींव पड़ गई थी। कुछ नगरों का व्यापार-व्यवसाय के कारण श्रीर कुछ नगरों का छावनी के कारण समुख्यान हो गया था। रोमन-सड़कों के किनारे भी बहुत-से छोटे-छोटे नगर बन गए थे। दृष्टांत के तौर पर लंदन, चेस्टर, यार्क तथा लिंकन श्रादि नगरों का समुख्यान रोमन-सड़क से ही हुश्रा है।

तालुकेदारों तक के गृह लकड़ी ही के थे, क्योंकि श्रांगल-जनता को पत्थर के मकान बनाने का ज्ञान न था। भोजन के पकाने में किसी प्रकार की विशेष चतुरता न थी। श्रमीर-ग़रीबों का भोजन एक ही-सा श्रस्वादिष्ठ होता था। तालुकेदार लोग विदेशी रेशमा तथा सूती वस्त्रों का इस्तेमाल करते थे। उन्हें चाँदी के बर्तन रखने का बहुत शोक था। एडवर्ड का वेस्ट-मिनिस्टर का विहार बनवाना श्रांग्लों के लिये श्रतिशय लाभप्रद सिद्ध हुश्रा। इससे श्रांग्लों ने नार्मनों से कुछ-कुछ गृह-निर्माण की कला सीख ली।

श्रलफ़ेड ने श्रांग्ल-साहित्य की उन्नति में जो प्रयास किया, वह भी भुलाया नहीं जा सकता। श्रांग्ल-क्रानिकल का लिखना इसी समय से प्रारंभ हुन्ना था। साहित्य के प्रति जनता में यथेष्ट प्रेम था। संतों के क्रिस्से-कहानियाँ,

धार्मिक पुस्तकों के श्रनुवाद श्रादि ही मुख्य कार्य थे, जिनमें विद्वानों की लेखनी चलती थी। श्रांग्ल-भाषा में बहुत-से डेनिश-शब्द घुस गए थे। इससे श्रांग्ल-भाषा की समृद्धि यथेष्ट रूप से श्रिधिक बढ़ गई।

#### २ राजनैतिक अवस्था

#### (क) राजा

राज्य की संपूर्ण शक्ति राजा के ही हाथ में थी। उसकी आय बहुत थोड़ी होती थी। नट से पहले तक
हँगलैंड के राजाओं के पास स्थिर सेना न होती थी।
मुख्य-मुख्य धार्मिक उत्सवों पर राज्य के बड़े-बड़े भृमि-पित
और पादरी एकत्र होते थे और राजा को राज्य-कार्य
के बारे में सलाहें देते थे। इस धर्म-सभा का प्राचीन नाम
विट्नेजिमाट था। यही सभा एक राजा की मृत्यु पर
द्वितीय राजा को चुनती थी। नवीन-नवीन नियमों का
निर्माण करना भी इसी के हाथ में था।

### (ख) शासन-विभाग

राजा का मुख्य अधिकारी एल्डमैंन होता था । नट के राज्य के बाद एल्डमैंन हां 'अर्ल' के नाम से पुकारा जाने लगा प्रत्येक मंडल पर एक अर्ल का शासन होता था। अक्सर राजा एक ही अर्ज को बहुत-से मंडल सुपुर्द कर देता था । इस दशा में अर्लों को प्रत्येक मंडल के शासन के लिये शैरिफ नियत करना पहुंता था । नार्मन-काल से शैरिफ ही मंडल का मुख्य शासक रह जायगा श्रीर श्रर्ल मुख्य सेनापित का रूप धारण कर लेंगे।

जनता प्रति दस पुरुषों में विभक्त थी। प्रत्येक प्रकार के व्यक्तिगत श्रपराधों के वे दस पुरुष उत्तरदायी होते थे। यह होते हुए भी इँगलैंड में चोर-डाकुश्रों की कुछ कमी न थी। प्रत्येक जंगल तथा दलदल में ये लोग बहु-संख्या में छिपे रहते थे।

#### (ग) नियम तथा न्याय-विभाग

प्राचीन काल में हुँगलेंड में राज्य-नियमों की संख्या बहुत कम थी। प्रत्केड-जैसे स्मृतिकार भी नियम-संप्रष्ट के सिवा कोई विशेष नियम नहीं बनाते थे। प्रत्येक प्रयराध के लिये जुर्माना नियत था। घातक को मृत पुरुष के परिवार को जुर्माने में रुपया देना पड़ता था। संपूर्ण प्रांग्ल-प्रदेश भिन-भिन्न मंडलों (ज़िले या शायर) में प्रीर प्रत्येक मंडल सौ-सौ भागों में विभक्त था। हैनिश-ज़िलों में ऐसे प्रत्येक भाग को 'वेपंटेकस' के नाम से पुकारा जाता था।

मंडल तथा वेपंटेकस के पृथक्-पृथक् न्यायालय होते थे । न्यायालयों में चार बड़े-बड़े पुरुषों का उपस्थित होना आवश्यक होता था। स्वेच्छानुसार श्रन्य भूमि-पति श्रादि भी न्यायालय में उपस्थित हो सकते थे। वेपंटेकस

के न्यायालयों की श्रपीलें मंडल के न्यायालय सुनते थे। श्रपराधों का निर्णय साक्षी तथा दैवी-विधि से किया जाता था। साक्षी-विधि में साक्षियों के शपथ खाने पर श्रपराधी श्रपराथ से मुक्क हो जाता था। दैवी-विधि में जलती श्राग, गरम लोहे श्रादि से श्रपराधा को दम्ध करने का यल किया जाता था। जो दम्ध होने से बच जाता था, वह निरपराध समका जाता था।

इन दोनों विधियों के स्रितिरिक्ष स्रक्सर द्वंद्व-युद्ध के द्वारा भी स्रपराधी का निर्णय किया जाता था। युद्ध में जो विजयी होता था, वही निरपराध समका जाता था।

#### (घ) चर्च ( Church )

श्रांग्ल-शासन-पद्धित में चर्च की शक्ति यथेष्ट श्रिधिक थी। पादिरियों के बहुत योग्य तथा विद्वान् होने के कारण चर्च की स्थिति राज्य से श्रत्यंत उच थी। उंस्टन पादरी था श्रीर राज्य-कार्य भी चलाता था। ११ वीं सदी में प्रायः पादरी ही देश के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध राज-नीति-ज्ञ होंगे। विट्नेजिमाट में राजा को बहुत-सी सलाहें पादरी लोग ही देते थे। प्रत्येक श्राच-बिशप पोप से 'पैलियम' (Pallieim) लेने के लिये रोम में जाता था। इससे चर्च के द्वारा विदेशी राष्ट्रों से इँगलैंड कुछ-कुछ सम्मिलित था।



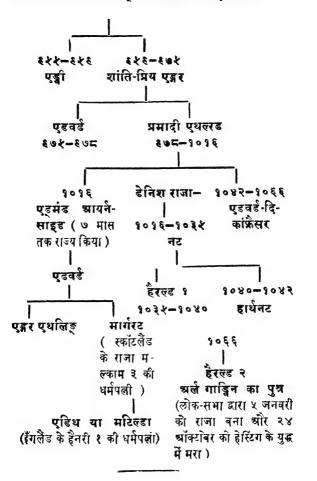

# द्वितीय ऋध्याय

# नार्मन और एंजविन राजा

प्रथम परिच्छेद

विजयी विलियम प्रथम (१०६६-१०८७)

(१) नार्मेडी तथा नार्मेज

राल्फ ( Hrolf ) नाम के नेता के स्राधिपत्य में डेनिशजाति ने सीन के मुहाने के पार्श्ववर्ती प्रदेशों को जीता।
फ्रांसीसी डेनिश-जाति को नार्थमैन या नामन नाम से
पुकारते थे। चार्ल्स-दि-सिंपल (फ्रेंच-राजा) ने एक संधि
के द्वारा सीन के पार्श्ववर्ती प्रदेशां पर नामँज का मांडलिक
राज्य मान लिया । गुथरम के समान राल्फ भी ईसाई
बन गया। फ्रेंच-राजा ने स्रपनी कन्या के साथ उसका
विवाह कर दिया । राल्फ की मृत्यु होने पर विलियम
लाङ्स्वोर्ड ( William Longsword ) नामंडी का व्यक्
बना। यह मूर्ति-पूजक था। स्रतः नामंज चिर-काल तक
ईसाई-मत के स्रनुयायी नहीं हुए। विलियम की मृत्यु होने
पर उसके पुत्र निर्भय रिचर्ड ( Richard the Fearless ) ने
नामंडी का राज्य प्राप्त किया। इसके समय में नामंज

कहर ईसाई बन गए। प्रत्येक स्थान पर बड़े-बड़े विहार बनाए जाने लगे। वीर हरलोइन (Herlouin) ने वक नामक पार्वतीय नद के तट पर 'वक' का प्रसिद्ध विहार बनाया। लंबाई-निवासी विद्वान् लें फ्रेंक (Lantrane) वक का संचालक तथा स्वामी नियत किया गया। उसकी विद्वत्ता से कुछ ही वपों में वक एक प्रसिद्ध शिक्षणालय बन गया। लें फ्रेंक के नीचे ही एन्सलम (Anselm) नामक एक छन्य इटैलियन धर्मात्मा विद्वान् रहता था। लें फ्रेंक का उत्तराधिकारी एन्सलम ही नियत किया गया। योरप में धर्मशास्त्र का उदय इसी से माना जाता है। यह प्रथम व्यक्ति था, जिसने योरप में तर्क द्वारा ईश्वर को सिद्ध किया।

५—विलियम विजेता (William the Conqueror)
( १०४२-१०६६ )

ड्यूक रावर्ट की मृत्यु होने पर विलियम को श्रलपायु में ही राज्य-भार सँभालना पड़ा । उसको कमसिन देखकर उदंड नार्मज़ ने समका कि उन्हें स्वतंत्रता के लिये स्वर्ण-सुयोग मिल गया । परंतु विलियम की वीरता तथा नीति-निपुणता ने उदंड नार्मज़ की एक न चलने दी। नार्मज़ उसको देखकर ही भयभीत होने लगे। श्रांग्ल-क्रानिकल का कथन है कि "विलियम की भयंकरता का श्रनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने का साहस किसी भी दर्बारी में न था।" नार्मंडी की दृद्धि से श्रंजी-प्रदेशियों को भय हुन्ना। उन्होंने बहुत बुद्धिमता के साथ फ्रांस के राजा को नार्मंडी के विरुद्ध कर दिया। फ्रांस के राजा ने एक प्रवल सेना को नार्मंडी-विजय के लिये भेजा, परंतु विलियम ने मार्ग में ही उसको तहस-नहस कर दिया। श्राश्चर्य की वात है कि कई बार फ्रांस के राजा ने बड़ी-बड़ी सेनाएँ नार्मंडी को जीतने के लिये भेजीं, परंतु विलियम के श्रागे किसी की दाल नहीं गली। विलियम ने त्रिटनी को श्रपने श्रधीन किया श्रीर श्रंजी-प्रांतियों की शरारतों से श्रपने को सुरक्षित रक्ला।

## २-विलियम तथा नार्मेडी

विलियम ने नार्मंडी में व्यापार-व्यवसाय की वृद्धि का बहुत प्रयत्न किया। नार्मन-बेरंज़ विलियम के इस उच्च कार्य के विरुद्ध थे। वे लोग विलियम की विजयों को देख-देख-कर भयभीत थे, अतः उसको कुछ भी हानि पहुँचाने में समर्थ न थे। पादिरयों के आचार को सुपारने में विजयी विलियम ने जो कष्ट उठाए, वे स्मरणीय हैं। विलियम ने फ़्लेंडर्ज़ की राजपुत्री मटिल्डा से विवाह किया। इस कारण पोप उससे रुष्ट हो गया। वक के संचालक, लें फ्रेंक ने पोप का पक्ष लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि विजयी विलियम ने कुछ होकर लें फ्रेंक से नार्मंडी छोड़कर चलेजाने के लिये कहा। लें फ्रेंक लंगड़ी घोड़ी पर चढ़कर

भीरे-धीरे इटली की श्रोर रवाना हुआ। विजयी विलियम ने कुद होकर उससे कहा कि शीघ ही नार्मंडी से चले जाश्रो। लैं क्रेंक ने उत्तर दिया कि "मुक्तको एक उत्तम मोड़ा दे दो, मैं शीघ ही चला जाऊँ।" इस उत्तर पर श्रौर कँगड़े टहू को देखकर विलियम को हँसी श्रागई श्रौर उसने लैं क्रेंक को श्रपना मंत्री बना लिया। इन्हीं दिनों में एम्मा से एथल्ड ने विवाह किया श्रौर विजयी विलियम के हृदय में श्रांग्ल-राज्य-विजय की श्राशा उत्पन्न हुई। एडवर्ड के श्रांग्ल-राज्य पर बैठते ही विलियम ने उसके उत्तराधिकारी बनने के जो प्रयन किए, उनका उल्लेख किया जा चुका है।

### (२) इँगलैंड तथा विजयी विलियम

राज्याभिषेक के श्रनंतर कई सालों तक विलियम हुँगलैंड में शांतिपूर्वक राज्य करता रहा । विलियम के साथ युद्ध करने में जिन श्रांग्लों ने हैरल्ड का साथ दिया था,उनकी भूमियाँ छीन ली गईं। यह सब होते हुए भी, विजयी विलियम ने श्रांग्ल-नियमों के श्रनुसार ही शासन करने का प्रण किया।

विलियम स्वेच्छाचारी प्रकृति का था। वचन देकर भी उसने श्रांग्ल-नियमों को तोड़ा श्रौर जनता पर मन-माना शासन किया। १०६७ में विलियम को नामैंडी जाना पड़ा। तब उसने श्रपने स्थान पर विशप स्रोडो को स्रांग्ल-शासन के लिये नियत किया। स्रोडो ने स्रांग्लों के साथ अच्छा ब्यवहार नहीं किया स्रोर उनकी भृमियाँ छीनने तथा उन पर दुर्ग बनाने के लिये नार्मज़ को प्रोत्साहित किया। टेम्स नदी के उत्तरीय प्रदेशों ने विलियम की श्रयीनता स्वयं ही स्वीकार कर ली थी। स्रोडो के स्वेच्छाचार तथा अत्याचार के ब्यवहार से पीडित होकर उन्होंने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया।

#### १-विद्रोह

श्रोडो के श्रत्याचार से संपूर्ण उत्तरीय इँगलैंड में विद्रोह हो गया था। श्रतः विद्रोह शांत करने के लिये विजयी विलियम नामेंडी से शीव्र ही इँगलैंड श्रा गया। १०७१ तक उसको किसी प्रकार भी शांति न मिली। स्थान-स्थान पर विद्रोह होते ही रहे। यदि श्रांग्ल परस्पर मिल-कर प्रयत्न करते, तो इन विद्रोहों को शांत करना उसके लिये श्रसंभव हो जाता। ऐक्याभाव के कारण कोई भी विद्रोह सफल न हुशा श्रोर विलियम के स्वेच्छाचार ने पूर्ण रूप धारण किया।

जिन-जिन भूमियों को विजयी विलियम क्रमशः जीतता था, उन पर दुर्ग बनाता जाता था ख्रौर उनमें नार्मन-सेनाश्रों को रखता जाता था। यह इसी लिये कि ख्रांग्ल पुनः विद्रोह न कर सकें।

(१) १०६८ में वेसेक्स के लोगों ने विद्रोह किया

भौर हैरल्ड के पुत्रों को श्रपने शासन के लिये बुला लिया। विलियम ने एक्ज़ीटर (Exeter) नगर को सहसा हस्तगत कर लिया श्रीर वेसेक्स के विद्रोह का दमन किया। एड्विन तथा मोर्कार ने भी कई चार विद्रोह किया, परंतु पारस्परिक श्रसंघटन के कारण कभी कृतकार्य न हो सके।

- (२) स्कॉटलैंड के राजा मलकाम केनम्र (Malcolm Canmore) की सहायता की आशा से एइर-दि-एथलिङ् ने नामें ज के विरुद्ध विद्रोह किया । परंतु सहायता न पाकर विलियम से पराजित हुआ । विलियम ने दया करके उसको उसका राज्य सौंप दिया।
- (३) १०७१ में हर्वर्ड (Hereword) के नेतृत्व में श्रांग्लों ने पुनः विद्रोह किया। इस विद्रोह में एड्विन तथा मोर्कार पुनः सम्मिलित हो गए। विजयी विलियम ने इस सम्मिलित प्रयत्न को भी निष्फल कर दिया श्रौर मोर्कार तथा हर्वर्ड को क्षमा-प्रदान किया। एड्विन इसी विद्रोह में मारा गया। श्रंत काल तक हर्वर्ड विलियम का विश्वास-पात्र रहा।
- (४) १०७४ में रोज़र तथा राल्फ ने विलियम के विरुद्ध षड्यंत्र रचा ग्रीर साथ ही उन्होंने इस षड्यंत्र में वुल्थियाफ (Woltheof) नाम के श्रांग्ल-श्रक्षे को भी सम्मित्तित करने का यत्न किया । षड्यंत्र का

मुख्य उद्देश विलियम को तक्कृत से उतारकर हूँगलैंड को परस्पर तीन भागों में विभक्त करना था। वुल्थियाफ्र की खी विजेता की भतीजी जूडिथ थी। जूडिथ को इस पह्यंत्र का पता जग गया। उसने संपूर्ण घटना से विजेता विलियम को सूचित कर दिया। राल्फ तथा रोज़र के विद्रोह करने पर विलियम ने रोज़र को जन्म-भर के लिये बंदी-घर में डाल दिया और वुल्थियाफ को मृत्यु-दंड दिया। राल्फ योरप भाग गया था, अतः विलियम के हाथ न लगा।

(१) नार्मन-बैरंज स्वेच्छाचारी थे। इस कारण उनको विलियम का स्राधिपत्य पसंद नथा। १००७ में विलियम के बड़े पुत्र राबर्ट ने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया। राबर्ट को इँगलैंड तथा नार्मडी के नार्मन-बैरंज़ ने यथेष्ट सहायता पहुँचाई। विलियम ने बड़े परिश्रम से विद्रोह शांत किया। राबर्ट को क्षमा-प्रदान करके विलियम ने मार्मज़ पर से स्रपना विश्वास हटा लिया स्रोर स्रांग्लों पर विश्वास करना प्रांग्न किया।

विजेता को विजय स्थापित करने में जिन-जिन विद्रोहों का दमन करना पड़ा, उनका उन्नेख किया जा चुका। श्रव इस विषय पर प्रकाश डालने का यल किया जायगा कि उसने हुँगलैंड में किस प्रकार राज्य का प्रबंध किया श्रोर श्रांग्ल-सभ्यता बढ़ाने के क्या-क्या साधन किए।

#### २-राज्य-प्रबंध

विजयी विकियम ने योरप की तरह इँगलैंड में भी प्रयुडलिएम ( Feudalism ) प्रचलित कर दिया । प्रयुड-बिज़्म के श्रनुसार संपूर्ण श्रांग्ब-भूमि पर विजियम का श्चाधिपत्य तथा स्वामित्व स्थापित हो गया । प्रत्येक भूमि-पति उसका वैसल ( Vassal ) हो गया । राजा से भूमियाँ लेते समय भूमि-पतियों को शपथ खानी पड़ती थी कि 'हे राजन, मैं तुम्हारा सदा साथ दूँगा श्रीर कभी विश्वास-घात नहीं करूँगा।' इस शपथ के साथ उनको यह प्रण करना पड़ता था कि युद्ध के समय वे सैनिक तथा सामान देंगे। बड़े-बड़े भूमि-पति जब श्रपनी भूमि कृषकों को देते थे, तो वे भी उनसे वैसी ही शपथें तथा वचन लेते थे । बदे-बदे भृमि-पतियों को इँगलैंड में बैरन कहते थे। विालीयम के राज्य-काल के श्रंत में नार्मज ही इँगलैंड में बेरन के पद पर थे। श्रांग्ल-जनता तो उनके श्रधीन हो ही चुकी थी।

बैरंज़ के विश्वास-घातों से कुद्ध होकर विजेता ने अपने श्रंतिम दिनों में क्रमशः श्रांग्लों को अपना विश्वास-पात्र बनाना प्रारंभ कर दिया। यही कारण है कि हर्वर्ड क्रमशः बढ़ता ही चला गया और श्रंत को एक प्रबल सेनापित बन गया। विकियम ने श्रांग्लों पर श्रधिक कर लगाए श्रौर श्रधिक-से-अधिक रुपया प्राप्त करने का यस

किया। श्रांग्ल-क्रानिक्लर का कथन है कि 'राजा तथा उसके दर्नारी चाँदी श्रोर सोने के बढ़े लोभी हैं। उनको धन जमा करने की हर समय चिंता रहती है। राजा धन जमा करने का श्रोहदा उसी को दे देता है, जो उसे श्राधिक-से-श्रिधक धन बटोर देने का प्रण दे।' इसके साध-ही-साथ क्रानिक्लर का यह भी कथन है कि 'विलियम कटोर तथा तेजस्वी था। उसकी इच्छा के विरुद्ध चलने का किसी भी मनुष्य को साहस न था। देश में उसने जो नियम तथा शांति स्थापित की, वह कभी भुलाई नहीं जा सकती। वह वास्तव में बड़ा बुद्धिमान् तथा महा-पुरुष था।'

१०६६ में विजयी विजियम ने 'सैलस्वरी' पर एक वड़ा दर्बार किया और उसमें संपूर्ण छोटे तथा बड़े भूमि-पितयों से राज-भिक्त का प्रण जिया । उसने बड़े-बड़े भूमि-पितयों को दूर-दूर के मंडलों का शासन-कार्य दिया श्रोर साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रक्खा कि एक ही बैरन के स्वामित्व में बहुत-से समीपस्थ तथा संघटित मंडल श्रान सकें, जिससे उसकी शक्ति श्रपिरिमत बढ़ न जाय । देश को विदेशियों के श्राक्रमणों से सुरक्षित रखने के जिये उसने सीमा-प्रांत के जॉर्डों को श्राधिक शक्ति दे दी। श्रांग्ल-इतिहास में यह लॉर्ड 'पैलेटाइन बॉर्ड के नाम से प्रसिद्ध हैं।

विजियम को शिकार का बहुत शौक था । इस उद्देश से उसने भिन्न-भिन्न प्रांतों में बहुत-से सरकारी बंद जंगल बनवाए, जिनसे श्रांग्ल-जनता को कई सदियों तक बहुत कष्ट उठाना पड़ा; क्योंकि जंगलात के नियम बहुत कठोर थे । यदि कोई किसान किसी सरकारी जंगल के पशु को मार देता था, तो उसको प्राण-दंड तक दे दिया जाता था। ऐसी दशा में श्रपराधी मनुष्य को श्रंग-हीन बना देना तो राजा के लिये साधारण-सी बात थी।

१०८६ में इँगलैंड की संपत्ति का पता लगाने के लिये विलियम ने एक 'गणना-विभाग' स्थापित किया । गणना-विभाग के राज-कर्मचारियों ने प्रत्येक प्रांत में निम्न-लिखित बातों की जाँच की—

- (क) प्रत्येक मंडल में कितनी भूमि है ?
- (ख) प्रत्येक मंडल में राजा की कौन-कौन-सी भूमि है ?
  - (ग) प्रत्येक मंडल में कितने पशु हैं ?
  - (घ) राजा को कितना कर लेना चाहिए?

श्रन्वेषण या गणना-विभाग ने श्रपना कार्य श्रित उत्तमता से किया । गणना हो जाने पर श्रांग्लों पर कर बहुत ही श्रधिक हो गए । यही कारण है कि चिर-काल तक 'गणना-पुस्तक' को श्रांग्ल-जनता घृणा तथा कोध की दृष्टि से देखती रही। जो हो, श्रांग्ल-इतिहास-निर्माण में गणना-पुस्तक ने जो सहायता पहुँचाई है, वह कभी भुलाई नहीं जा सकती।

## ३-राज्य तथा चर्च

विजयी विलियम के आगमन से इँगलैंड में राज्य के सदश ही धर्म में भी कांति आ गई । पोप के प्रेम-पात्र तथा भक्क होने के कारण विलियम ने आंग्ल-चर्च का भी योरोपियन-चर्च की ही तरह संगठन कर दिया। इस-से आंग्ल-चर्च पर भी पोप की प्रधानता स्थापित हो गई। विजेता ने लेंफ़ेंक को केंट्रवरी का आर्च-विशप नियत किया। आर्च-विशप तथा विलियम ने परस्पर मिलकर संपूर्ण आंग्ल-विहारों तथा मठों पर नामंज का ही प्रभुत्व स्थापित कर दिया। नामन-पादरी नगरों में रहने के अभ्यस्त थे, अतः उन्होंने अपने-अपने मठ तथा विहारों के समीपस्थ नगरों में रहना प्रारंभ कर दिया। नामंज के इँगलेंड में आने से आंग्लों ने भी योरप के सहश ही सभ्यता तथा शिक्षा में उन्नति करना प्रारंभ कर दिया।

वर्गंडी के क्रनी नामक विहार के भिक्षुत्रों ने 'चर्च-राज्य' का सिद्धांत त्र्याविष्कृत किया। ग्रेगरी सप्तम (रोम का पोप) उन सिद्धांतों का त्रनन्य भक्त था श्रोर योरप में उन सिद्धांतों का प्रचार बहुत शीध्र करना चाहता था। विषय की स्पष्टता के जिये चर्च-राज्य के सिद्धांत यहाँ पर जिस्ने जाते हैं—

- (क) चर्च के कार्यों में राष्ट्र का कुछ भी हस्त-क्षेपन हो।
  - (ख) चर्च स्वयं ही श्रपना शासन तथा न्याय करे।
- (ग) चर्च ही चर्च-संबंधी नियमों का निर्माण करे। राष्ट्रका इसमें कुछ भी हस्तक्षेप न होना चाहिए।
- (घ) भिक्षुत्र्यों की तरह पादरी लोग भी विवाह न करें।
  - (क) राजा लोग पादरियों का न्याय न करें।
- (च) पोप के कथन पर चलना संपूर्ण पादिरयों का कर्तेब्य है।

इन उपरि-लिखित सिद्धांतों को राजा लोग कब मानने लगे। सम्राट् हैनरी चतुर्थ ने इनका काफ्री विरोध किया। १० वर्ष तक पोप तथा योरोपियन सम्राटों में भगड़ा होता रहा। योरोपियन इतिहास में यह भगड़ा 'श्रिधिकार-युद्ध' (Investiture Contest ) के नाम से प्रसिद्ध है।

विलियम तथा लैंफ्रेंक पेगरी सप्तम के पक्ष में थे। राष्ट्रीय राज्य से चर्च को पृथक करने के लिये विलियम ने बहुत-से नियम पास किए। इन नियमों के अनुसार सर्च के न्यायालय राजकीय न्यायालयों से पृथक् कर दिए गए और यह नियम कर दिया गया कि पाद्रियों का न्याय चर्च के ही न्यायालय करें। राजकीय न्यायालयों का पाद्रियों के मामले में हस्तक्षेप न होगा। लैंफ्रक ने पोप के नियमों को देश में प्रचलित करने के लिये एक धर्म-सभा जोड़ी और पाद्रियों को विवाह करने से रोका। इसी समय से इँगलैंड में राष्ट्रीय राज्य से चर्च-राज्य प्रथक् हो गया और आंग्ल-प्रजा पर पोप का प्रभुत्व स्था-

विलियम चर्च की बढ़ती हुई शक्ति से पहले से ही सावधान था। ख्रतः उसने बहुत-से चर्च-संबंधी नियमों के साथ यह भी नियम जोड़ दिया कि राजा की ख्राज्ञा के बिना कोई भी पादरी किसी भी पोप के कहने पर नहीं चल सकता। विलियम अपनी ख्राज्ञा के बिना किसी भी चर्च-सभा को चर्च-संबंधी नियम नहीं बनाने देता था। जब घेगरी सप्तम ने विलियम से रोमन-चर्च के लिये रुपया माँगा, तो उसने इस ख्राधार पर नहीं दिया कि किसी भी ख्रांग्ल-मजा ने पहले ऐसा नहीं किया है, फिर वह क्यों दे ?

विलियम के समुख्यान में फ्रांसीसी राजा ने जो-जो बाधाएं डाली थीं, उनका आरंभ में ही उन्नेख किया जा चुका है। राबर्ट को विद्रोह करने के लिये फिलिप ने ही उत्साहित किया था, खतः १०८७ में विलियम तथा फिलिप में युद्ध छिड़ गया । विलियम ने नार्मेंडी से आगो बढ़कर 'मंटस' नामक नगर को हस्तगत कर लिया और उसमें आग लगा दी । जलते हुए नगर को देखने के लिये वह आगे बढ़ा ही था कि उसके घोड़े ने घबराकर उसको गिरा दिया । घोड़े से गिरते ही उसको सांघातिक आघात पहुँचा और १०८७ की ६ सेप्टेंबर को उसकी मृत्यु हो गई । विलियम के राज्य-काल की मृत्यु नुष्य घटनाएँ इस प्रकार हैं—

सन् मुख्य-मुख्य घटनाएँ

१०६६ विलियम प्रथम का राज्यारोहण

१०६७-१०७० श्रांग्ल-विद्रोह

१०७१ हर्वर्ड का पराजय

१०७४ राल्फ तथा रोजर का पड्यंत्र

१०८६ गणना-पुस्तक का निर्माण

(Doomsday Book)

१०८७ विलियम प्रथम की मृत्यू

## द्वितीय पिन्छेद

विलियम रूफस द्वितीय (१०८७-११००)

विजेता विलियम की स्त्री मिटिल्डा के राबर्ट, विलियम तथा हैनरी नामक तीन पुत्र थे । राबर्ट पिता के विरुद्ध विद्रोह कर चुका था और निर्वल होने के कारण स्रांग्ल- शासन के लिये श्रयोग्य था । विलियम ने हँगलैंड को श्रपन बाहु-बल से जीता था, श्रतः वह हँगलैंड का राज्य श्रपने जिस पुत्र को चाहता, दे सकता था । परंतु नामैंडी के बारे में यह बात न थी । विलियम ने नामैंडी श्रपने पूर्वजों से प्राप्त की थी । श्रतः उस पर राबर्ट का ही स्वस्व था

श्रपनी मृत्यु से पूर्व विजेता ने श्रपने द्वितीय पुत्र विलियम रूफस को श्रांग्ल-प्रदेश का राजा स्वीकार किया श्रीर उसको लें फ़्रेंक के नाम एक पत्र देकर इँगलैंड भेजा। पत्र में लिखा था कि 'मेरी मृत्यु के बाद इँगलैंड का राज्य विलियम रूफस को ही दिया जाय।'

श्रार्च-विशाप लें फ़्रेंक विजेता का श्रनन्य भक्त था। पत्र पाते ही उसने विजियम रूफस को हँगलैंड का राजा बना दिया। राज्य प्राप्त करते ही रूफस ने विजेता के बहुत-से क़ैदियों को कारागार से मुक्रि दी, जिनमें मोर्कार तथा श्रोहो भी थ।

वेस्ट-मिनिस्टर ऐबे में (२८ सेप्टेंबर,१०८७ में) विकियम रूकस का राज्याभिषेक हुन्ना श्रीर किसी भी श्रांग्ज ने इस विषय में कुछ विरोध का भाव नहीं प्रकट किया । रूफस श्रांग्ज-इतिहास में विजियम द्वितीय के नाम से पुकारा जाता है । यह शरीर से हष्ट-पुष्ट था। रक्ष वर्ण होने के कारण श्रांग्ज-प्रजा इसको रूफस के नाम से पुकारती थी। इसके म्राचार-व्यवहार का इसी से श्रनुमान किया जा सकता है कि यह दहाभिलापी,श्रंथ-स्वार्थी तथा भयंकर स्वेच्छाचारी था। धर्म तथा दया को तो यह जानता ही न था। इसको न्याय तथा कर्तव्य-परायग्रता से किसी प्रकार का भी प्रेम न था।

#### (१) विद्रोह

बैरन लोग पूर्ण स्वार्थी थे। राजा का शिक्षशाली होना उनको सर्वथा पसंद न था। विलियम रूफस को शिक्षशाली तथा स्वेच्छाचारी देखकर उन्होंने राबर्ट को शासक बनाना चाहा, क्योंकि राबर्ट शिक्षशाली तथा स्वेच्छाचारी न था। १०८८ में बैरंज़ ने राबर्ट के पक्ष में विद्रोह कर दिया। प्रमाद तथा श्रालस्य से राबर्ट ने विद्रोहियों को कुछ भी सहायता न पहुँचाई। यह होते हुए भी श्रोडो की सहायता से विद्रोह ने भयंकर रूप धारण कर लिया।

इस विपत्ति से भयभीत होकर रूफस ने श्रांग्लों का सहारा लिया श्रीर उनको वचन दिया कि वह उन पर श्रनुचित कर नहीं लगावेगा श्रीर जंगलात के नियमों की कठोरता को भी कम कर देगा । इसका परिणाम यह हुशा कि बहुत-से श्रांग्ल रूफस के चारो श्रीर जमा हो गए। श्रांग्लों से सहायता प्राप्त करके उसने विशप श्रोडो को रोचस्टर के किले में घेर लिया। बहुत समय के घेरे के बाद किला फ़तह किया गया श्रौर बिशप श्रोडो को देश-निकाले का दंड दिया गया । कुछ वर्षों तक राज्य में शांति रही । श्रंत में (१०६४ सन्) नार्थंबरलेंड के श्रवें राबर्ट माउत्रे (Robert Mowbray) ने राजा के विषद शस्त्र उठाने का साहस किया । राजा के स-सैन्य श्राने पर माउने बाम्बर्ग (Bomburgh) नाम के किले में चला गया ।

बाम्बर्ग का दुर्ग राजा के लिये श्रजेय था। यह समभ-कर रूफस ने उसके समीप ही 'मालवायिन' (Molvoisin) नाम का एक श्रौर दुर्ग बनाया श्रौर उसमें श्रपनी सेना रखकर पीछे लौट गया। एक बार माउन्ने ने दुर्ग से निकल भागने का साहस किया, परंतु केंद्र होकर राजा के श्रागे उपस्थित किया गया। राजा ने उसको जन्म-भर के लिये बंदीगृह में डाल दिया; उसकी सब रियासत ज़ब्त कर ली।

लें क्रेंक के जीवन-काल तक विलियम उदंद तथा पूर्ण स्वेच्छाचारी न हो सका। १०८६ में उसकी मृत्यु होने पर विलियम ने रेनल्फ-फ्लेंबर्ड को अपना मंत्री या जस्टीकार बनाया।

## (२) विलियम के अत्याचार

रेनवफ श्रति चतुर था । इसने अपनी संपूर्ण चतुरता प्रजा से रुपए निकालने में ख़र्च की । जिन भिन्न- भिन्न विधियों से वह प्रजा के रुपए लेता था, वे ये हैं-

- (क) रिलीफ़ जब कोई लॉर्ड मर जाता था, तो उसके पुत्र को जायदाद प्राप्त करने के पहले राजा को बहुत-सा रुपया रिलीफ़ के तौर पर देना पड़ता था।
- (ख) एड---भित्र-भिन्न श्रावश्यक श्रवसरों पर प्रजा से सहायताथ रुपया जिया जाता था, जो कि एड के बाम से पुकारा जाता था।
- (ग) गार्डियन—छोटी उमर के भृमि-पतियों से 'संरक्षण-कर' लिया जाता था।
- (घ) विवाह-कर-पत्थेक भृमि-पति को विवाह करने से पूर्व राजा को 'विवाह-कर' देना पड़ता था।

उपिर-लिखित करें। से रूफस तथा रेनल्फ ने बैरंज़ की शक्ति को चकनाचूर कर दिया । रियासतों को उजाइकर श्रीर जंगलों को कटवाकर उन्होंने श्रांगल-प्रजा को भी बहुत श्रिधिक कप्ट पहुँचाया। धर्म का मज़ाक उड़ाना, मठों सथा विहारों को लूटना तो उनके लिये साधारण बात थी। जब कोई पादरी मर जाता था, तो वे उसके स्थान पर किसी भी मनुष्य को पादरी नहीं नियत करते थे श्रीर असकी जायदाद से खूब श्राय पास करने का यह करते थे । यही दशा किसी भूमि-पित की सृत्यु होने पर उसकी भूमियों की की जाता थी।

यह विचित्र बात है कि लैं फ़्रैंक की मृत्यु होने पर उन्हों ने

किसी भी न्यक्ति को श्रार्च-विशय नियत नहीं किया। तें फ़ेंक की जायदाद को जहाँ तक लूट सके, उन्होंने लूटा। १०६३ में रूफस बहुत भयंकर रोग से प्रस्त हुआ श्रीर उसको श्रपनी मृत्यु समीप दिखाई देने लगी। मृत्यु को समीप श्राता देखकर उसका धेर्य जाता रहा श्रीर उसको श्रपने पुराने कमों पर बहुत ही पश्चात्ताप हुआ। इन दिनों वक के विहार का स्वामी श्रन्सलम था। रूफस ने श्रन्सलम को श्रार्च-विशय नियत किया, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया। मगर जब रूफस ने श्रन्सलम को इस पद के लिये वारंवार बाधित किया, तो उसने स्वीकार कर लिया।

### (३) विलियम तथा चर्च

विलियम विजेता ने चर्च को शिक्षशाली कर दिया था। अन्सलम के आर्च-विशप बनते ही चर्च ने और भी अधिक शिक्ष प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया। विलियम रूफस फिजूलावर्च तथा बदमाश था। उसके दुराचारों को ठीक करने के उद्देश से आर्च-विशप ने एक धर्म-सभा जोड़ी और भिन्न-भिन्न मठों तथा विहारों पर पाद-रियों को नियत करने के लिये उसको बाध्य किया। इस घटना से अन्सलम पर रूफस की कोथांग्नि भभक उठी। इन्हीं दिनों योरप में 'अधिकार-युद्ध' (Investiture Contest) प्रारंभ हुआ था। उर्वन तथा क्रिमंट नाम के

दो पोपों में भयंकर कलह थी। कुछ योरोपियन राजा उर्वन को पोप मानते थे श्रीर कुछ क्रिमंट को। १०६४ में 'राकिंघम' नगर में 'किसको पोप मानना चाहिए ?,' इस बात के निर्णय के लिये एक नड़ी धर्म-सभा हुई। रूफस ने कुद होकर श्रन्सलम को डरा दिया कि यदि तुमने पोप का कहना माना, तो मैं तुमको पद-च्युत कर दूँगा।

१०६४ के श्रमंतर श्रार्च-विशय तथा राजा के संबंध दिन-पर-दिन बिगड़ते ही चले गए। श्रम्सलम ने रूफस को रुपयों की सहायता देना बंद कर दिया श्रीर वेल्ज़-युद्ध में यथेष्ट सेना भी नहीं भेजी। इसका परिणाम यह हुश्रा कि रूफस ने श्रार्च-विशय के श्रपगध का निर्णय श्रपने 'म्यायालय में करना चाहा, परंतु उसने यह स्वीकार नहीं किया श्रीर पोप के पास रोम चला गया।

पैलस्टाइन में ईसाई-यात्रियों पर तुर्क लोग श्रत्याचार करते थे। इन श्रत्याचारों को दूर करने के लिये १०१४ में उर्वन द्वितीय ने संपूर्ण योरप को तुर्कों के साथ युद्ध करने के लिये उत्तेजित किया। यह पवित्र युद्ध श्रांग्ल-इतिहास में कूसेड (Crusade) के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रथम कूसेड में योरोपियन योदाश्रों को श्रपूर्व सफलता प्राप्त हुई । पैलस्टाइन से तुर्क निकाल दिए गए श्रोर गाड्को वहाँ का शासक नियत किया गया।

### (४) विलियम तथा विदेशी युद्ध

संपूर्ण श्रांग्ल-प्रदेश का शासक होते ही विलियम ने स्कॉटलैंड पर श्राक्रमण किया श्रोर १०१२ में 'कंबरलैंड' को जीता। १०१३ में स्काच-राजा मल्काम कन्मूर ने हुँगलैंड पर श्राक्रमण किया, परंतु श्रालिन्वक पर मारा गया।

वेल्ज़ के विजय में सीमा-प्रांत के लॉडों ने बड़ा भारी भाग लिया । रूफस के स्वेच्छाचार-पृर्ण शक्तिशाली राज्य में राजा बनना श्रसंभव समसकर उन्होंने वेल्ज़ के बहुत-से भागों को जीता श्रीर वहाँ स्वेच्छा-पृर्ण शासन करना प्रारंभ किया । इन सीमा-प्रांत के लॉडों में पैंडुक, ग्लैमरगान, बेकन तथा मांटगुमरी के लॉडे श्रत्यंत शक्ति-शाली तथा स्वेच्छाचारी थे ।

विलियम का बड़ा भाई राबर्ट दुर्बल तथा शक्ति-हीन था। उसने आवश्यक धन प्राप्त करके नार्मंडी के कुछ प्रदेश अपने छोटे भाई हैनरी को दे दिए। रूफस के आक्रमण के भय से उसको भी राबर्ट ने नार्मंडी का कुछ भाग दे दिया। १०६४ में कूसेड पर जाने की इच्छा से राबर्ट ने अपना संपूर्ण राज्य रूफस के हाथ बेच डाला । रूफस ने नार्मंडी प्राप्त करते ही फ्रांस के विजय का निश्चय किया और लिमेंज़ ( Le Man ) का प्रदेश हस्तगत भी कर लिया। १९०० सन् की २ अगस्त को न्यूफारेस्ट में किसी ने विलियम को मार डाला। रूफस के राज्य की मुख्य-मुख्य घटनाएँ इस प्रकार हैं—

## नार्मन श्रीर एंजविन राजा

सन् मुख्य-मुख्य घटनाएँ
१०८७ विलियम द्वितीय का राज्यारोहण
१०८८ नार्मन-बैरंज़ का विद्रोह
१०८१ लेंफ़ेंक की मृत्यु
१०६३ श्रन्सलम का त्रार्च-विशप होना
१०१४ प्रथम कृसेड

रण्टर नयम मृत्यु

€ 0

१०६७ श्रन्सल्म का देश-निकाला

११०० विलियम द्वितीय की मृत्यु

# तृतीय परिच्छेद

# हैनरी प्रथम (११००-११३४)

विजियम रूफस का छोटा भाई हैनरी था। रूफस के मरते ही हैनरी विचस्टर की छोर गया और राज्य-कोष को हस्तगत करके कुछ लॉडों के द्वारा अपने को इँगलेंड का राजा कहलवा दिया। ११०० की ४ अगस्त को उसका राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक के समय हैनरी ने एक स्वतंत्रता पत्र पढ़ा, जिसके अनुसार उसने बैरंज़ को अधिक राज्य-कर न लेने का वचन छोर प्रजा को अत्या-चारों से सुरक्षित रखने का भरोसा दिया। जंगलात के कटोर नियमों के विषय में स्वतंत्रता-पत्र में कुछ भी नहीं लिखा था।

प्रजा को प्रसन्न करने के उद्देश से उसने रेनल्फ को जंडन टावर में कैंद कर दिया और श्वन्सलम को फिर हँगलैंड बुला लिया। यही नहीं, उसने मल्काम कन्मूर की कन्या एडिथ से विवाह कर लिया और श्वांग्ल-प्रजा को प्रसन्न करने के लिये उसका श्रांग्ल नाम मैटिल्डा रक्खा।

### (१) विद्रोह

हैनरी के राज्यारोहण के कुछ ही सप्ताह बाद राबर्ट कृसेड से लौट त्राया श्रीर नार्मेडी का शासन करने लगा। रेनल्फ लंडन-टावर से भागकर राबर्ट के पास पहुँचा श्रीर उसने उसको इँगलैंड-विजय के लिये प्रोत्साहित करते हुए कहा कि नार्मन-बैरंज़ इस विजय के काम में तुभको पूर्ण सहायता देंगे। ११०१ में राबर्टने इँगलैंड पर आक्रमण किया, परंतु कृतकार्य न हो सका। हैनरी ने कुछ रुपए पेंशन के तौर पर देना स्वीकार करके श्रपने भाई से पीछा छुड़ाया । राबर्टकी सहायता से वंचित नार्मन-वैरंज़ पर हैनरी की क्रोधाग्नि भभक उठी । वैरंज़ का नेता क़र तथा स्वेच्छाचारी वैलमी का लॉर्ड, 'राबर्ट' था। ११०२ में हैनरी ने उससे भगड़ा किया श्रीर उसके संपूर्ण प्रदेशों को उससे छीन लिया । राबर्ट इँगलैंड को छोड़कर नार्मेडी चला गया । इस ग्रत्याचारी के श्रधःपतन पर श्रांग्ल-जनता को श्रपार प्रसन्नता हुई।

### (२) हैनरी प्रथम तथा चर्च

श्रन्सलम ने इँगलैंड लौटकर बैरंज़ के विरुद्ध हैनरी को पृर्ण सहायता पहुँचाई । श्रार्च-बिशप का हैनरी से भी सिदांतों के मामले में कगड़ा उठ खड़ा हुआ। श्रन्सल्म ने एक धर्म-सभा में यह प्रण किया कि वह आयंदा से राजाओं के हाथ से किसी प्रकार के भी पद को नहीं लेगा। इसी कारण उसने नहीन राजा हैनरी को कर के तौर पर कुछ भी नहीं दिया । हैनरी भी श्रपने सिद्धांत तथा श्रिधिकार पर पूर्ववत् ही दृढ़ रहा । ११०३ में सारे भगड़े के निर्णय के लिये श्रन्सलम रोम में पोप के पास चला गया। ११०७ में चिहियों के द्वारा कुल भगड़ा ख़तम हो गया श्रीर श्रार्च-बिशप इँगलैंड लीट श्राया । निर्णय के श्रनुसार पूर्ववत् पादिरयों पर हैनरी का प्रभुव्व बना रहा तथा वह सब पादरियों से राज्य-कर भी ले सकता था । हैनरी ने केवल अपने अधिकार आर्च-बिशप के ही मामले में छोड़ दिए । १ वर्ष की चिट्ठी-पत्रियों से श्रार्च-बिशप तथा हैनरी में जो निर्णय शांतिपूर्वक हो गया, उसी को, ४० वर्ष के लगातार युद्ध के बाद कांकाडेंट आब् वार्म्ज़ (Concordat of Worms) की संधि के श्रनुसार योरप ने स्वीकार किया।

### (३) राज्य-प्रबंध

हैनरी ने इँगलैंड में श्रपने पिता के ही समान स्वेच्छा-

पूर्ण शासन किया। इसने 'रोजर' नाम के एक राज-नीति-ज्ञ, राज-भक्क विद्वान् को अपना जस्टीकार नियत किया। जस्टीकार ने बहुत-से व्यक्तियों को क्लॉर्क के तौर पर नियत किया। जस्टीकार ने बहुत-से व्यक्तियों को क्लॉर्क के तौर पर नियत किया और वह राज्य का शासन बड़ी योग्यता से करने लगा। राजकीय-न्यायालय का कार्य पहले से बढ़ा दिया गया। प्रत्येक मंडल में राजकीय-न्यायालय की श्रोर से न्यायायीश भेजे जाते थे, जो श्रांग्ल-प्रजा की प्रार्थनाश्रों को सुनते श्रीर यथोचित न्याय करते थे। इससे श्रांग्ल-प्रजा को बहुत ही सुख मिला श्रीर उसने हैनरी को 'न्याय-केसरी' (Liou of Righteousness) के नाम से पुकारना प्रारंभ कर दिया।

न्यायालय-सुधार के सिवा हैनरी ने राज्य-कोष का प्रबंध भी बहुत ही उत्तम विधि से किया। बहुत-से व्यक्ति कोषाध्यक्ष के नीचे नियत किए गए, जो कि राज्य-कर जमा करते श्रीर हिसाब-किताब करके संपूर्ण कर राज्य-कोष में जमा कर देते थे। ११२० में जहाज़ के ट्ट जाने से हैनरी का इकलौता पुत्र डूब गया। पुत्र की मृत्यु से हैनरी को जो धका पहुँचा, उसका श्रनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि ११२० के बाद मृत्यु-पर्यंत वह कभी नहीं हँसा।

(४) हैनरी तथा विदेशी युद्ध राबर्ट की श्रक्षमता से नार्मेडी का राज्य क्रमशः उसके श्राधिपत्य से निकलता जाता था। हैनरी ने दो युद्धों के द्वारा नार्मंडी का बहुत-सा प्रदेश जीत लिया। ११०६ के टिंचने (Tinchebray) के प्रसिद्ध युद्ध में हैनरी ने रावर्ट को कैद कर लिया। इसी युद्ध में रावर्ट के साथी एइर-दि-एथलिंग तथा वैलमी का रावर्ट भी उसके हाथ श्रा गए, परंतु उसने दोनों को छोड़ दिया। इसके श्रनंतर हैनरी इँगलैंड तथा नार्मंडी का शासक हो गया।

स्कॉटलैंड के राजा के साथ हैनरी का संबंध बहुत ही अच्छा रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत-से नार्मन-बैरंज़ स्कॉटलैंड के राजा के कृपा-पात्र हो गए और बहुत-से स्काच-प्रदेशों के स्वामी बन गए। इससे स्कॉट-लैंड में भी नार्मन-सभ्यता बहुत शीघ्र फैल गई।

रूफस के समय में सीमा-प्रांत के लॉडों ने जो वेल्ज़ को जीतना शुरू किया था, वह हैनरी के समय में बहुत कुछ पूर्ण हो गया। हैनरी ने अपने कामज पुत्र, राबर्ट को ग्लैमरगान की रानों से ब्याहकर उसे वहाँ का शासक बना दिया। राबर्ट एक अति प्रसिद्ध योद्धा और साहित्य तथा विया का प्रेमी था। उसकी आज्ञा के अनुसार मन्मथ के जिल्लाफ़े (Geoffrey of Monmouth) ने बिटन का एक इतिहास (History of Britain) जिखा, जिसकी प्रसिद्धि शीघ्र ही संपूर्ण योरप में हो गई।

डयृक राबर्ट के पुत्र, विलियम ने लूइस छुठे से सहायता प्राप्त करके हैनरी से नार्मंडी का प्रदेश छीनना चाहा, परंतु किसी भी युद्ध में कृतकार्य न हो सका। ग्रंत को उसकी मृत्यु होने पर हैनरी नार्मंडी के मामले में भी निश्चित हो गया। हैनरी के कोई पुत्र न था। ग्रतः उसने ग्रपनी विधवा-कन्या को ही इँगलैंड तथा नार्मंडी की रानी बनाना चाहा। उन दिनों स्त्रियों का रानी होना किसी को भी पसंद न था, ग्रतः नार्मन-बैरंज़ हैनरी के इस श्रमुचित प्रस्ताव के विरुद्ध थे।

एक-एक करके संपूर्ण नार्मन-वैरंज़ से हैनरी ने अपनी कन्या को रानी बनाना स्वीकार करा लिया। परंतु दैवी घटना से मैटिल्डा (हैनरी की विधवा-कन्या) का प्रेम अंजो के शासक जिआफ़े से हो गया। हैनरी ने उसका विवाह जिआफ़े से कर दिया। मैटिल्डा के जिआफ़े से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम हैनरी था।

११३४ में हैनरी की मृत्यु हो गई । वह रीडिङ् एवी में दक्षन किया गया । इँगलैंड के उत्तम राजाओं में से हैनरी भी एक है । श्रांग्ल-प्रमा उसका मान करती थी श्रोर उसे उन्ती भी थी । श्रांग्ल-क्रांनिक्लर का कथन है कि 'वह एक उत्तम मनुष्य था । उसका श्रातंक सर्वत्र विद्यमान था । उसने पशु तथा मनुष्यों के लिये इँगलँड में शांति स्थापित की । उसको बुरा कहने का किसी भी मनुष्य को साहस न था।' हैनरी प्रथम के राज्य की मुख्य-मुख्य घटनाएँ इस प्रकार हैं—

सन् मुख्य-मुख्य घटनाएँ

१९०० हैनरी प्रथम का राज्यारोहण

१९०२ वैलमी के राबर्ट का श्रघःपतन

१९०६ टिंचन्ने का युद्ध

१९०७ हैनरी तथा श्रन्सहम का निर्णय

१९२० हैनरी के एकमात्र पुत्र का जहाज़ के टूट

जाने से मरना

१९३४ हैनरी प्रथम की मृत्यु

# चतुर्थ परिच्छेद स्टीफन (११३४-११४४)

स्टीफन हैनरी प्रथम का संबंधी था । हैनरी ने उसको शासन के लिये बहुत-से मंडल दिए थे श्रीर उसकी शिक्ष भी यथेष्ट बढ़ा दी थी । वह फ़्रांस तथा श्रंजो के मध्यस्थ देश 'लोश्रर' ( Loire ) का शासक था। उसकी माता श्रडेला विजेता विलियम की पुत्री थी। हैनरी प्रथम ने बालाग्न ( Boulogne ) प्रदेश की उत्तराधिकारिणी मेटिल्डा के साथ उसका विवाह कर दिया था श्रीर उसके भाई हैनरी को विचस्टर का बिशप बना दिया था।

स्टीफन राजा के जीवन-काल तक विश्वास-पान्न बना रहा। राजा के विशेष श्रनुनय करने पर उसने मेंटिल्डा को श्रांग्ल-रानी बनाने का बचन दिया था । हैनरी के मरते ही उसके सब प्रण काफूर हो गए श्रोर उसने स्वयं हुँगलैंड का राजा बनने का यल किया। श्रांग्ल-बेरंज़ ने उसका स्वागत किया। जस्टीकार रोजर ने भी स्टीफन का कोई विरोध नहीं किया। सब से श्रिधिक श्राश्चर्य की बात तो यह है कि कैंटबंरी के श्रार्च-बिशप विलियम (William of Corbel) ने बड़ी प्रसन्नता से उसका राज्याभिषेक किया।

हैनरी प्रथम की तरह राज्याभिषेक के समय स्टीफन ने एक 'स्वतंत्रता-पत्र' निकाला । इस स्वतंत्रता-पत्र के द्वारा उसने सब श्रोर से सहायता प्राप्त करने का यल किया। स्वतंत्रता-पत्र में निम्न-लिखित बातें मुख्य थीं—

- (१) सब प्रकार के श्रान्याय तथा श्राधिक राज्य-करों को दूर करने का यत्न किया जायगा।
- (२) ऋच्छ्रे-ऋच्छ्रे प्राचीन नियमों तथा रीति-रिवाजों को प्रचलित रखने का यथासाध्य यत्न किया जायगा।
- (३) हैनरी प्रथम ने जिन नवीन जंगलों की बना रक्खा था, उनको नष्ट कर दिया जायगा।

न्नारंभ में स्टीफन को सभी ने त्रपना राजा स्वीकार किया । नार्मंडी के बैरंज़ श्रंजी-निवासियों के शत्रु थे, श्रतः उनको मैटिल्डा तथा उसके पुत्र का राज्य बिल्कुल पसंद न था। कुछ श्रांग्ल बैरंज़ ने स्टीफन की शिक्षिशाली तथा वीर देखकर विद्रोह किया, परंतु कृतकार्य न हो सके। स्काच-राजा डेविड ने श्रपने को मैटिल्डा का पक्षपाती प्रकट करके इँगलेंड पर श्राक्रमण श्रोर श्रांग्ल-प्रजा को बहुत पीड़ित किया। प्रजा के कष्टों तथा यात-नाश्रों को देखकर यार्क के श्राच-विशय, थर्स्टन ने एक प्रबल सेना एकत्र की। यार्क के तीन संतों की फंडियाँ तथा राजकीय कंडे को एक गाड़ी पर रखकर श्रांग्ल-सेना ने नार्थलर्टन (Northallerton) नाम के स्थान पर स्काच-सेना से एक भयंकर युद्ध किया। युद्ध मे स्काच-सेना हारी। इस युद्ध को श्रांग्ल-इतिहास में 'पताका-युद्ध' (Battle of the Standard) कहते हैं।

जस्टीकार रोजर की शक्ति अपिरिमित थी। रोजर का पुत्र चांसलर था और उसके दो चाचा एली तथा लिंकन नामक स्थानों के विशप थे। इस अपिरिमित शक्ति को देखकर स्टीफन को भय हुआ। ११३८ में स्टीफन ने रोजर को आज्ञा दी कि वह अपने संपूर्ण दुनों को गिरा दे। इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों में परस्पर भयंकर वैमनस्य हो गया।

## (१) भ्रातृ-युद्ध

म्लाउसस्टर का श्रर्ल, राबर्ट मैटिल्डा का पक्षपाती

था। रोजर के श्रपमान के कुछ ही सप्ताइ बाद उसने इँगलैंड में प्रवेश किया । उसके साथ ही रानी मैटिल्डा भी सेना-सहित इँगलैंड में श्रा पहुँची। इसका परिणाम यह हुआ कि स्टीफन और मैटिल्डा में भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो स्टीफन के राज्य-काल के श्रंत में समाप्त हुआ। दोनों ही पक्ष इतने सबल न थे कि एक दूसरे को सदा के लिय पराजित कर सकते। स्टीफन की सेना में मुख्य रूप से प्लीमिश लोग थे। आंग्लों से पूर्ण सहायता लेने का उसने यल ही नहीं किया।

मैटिल्डा की दशा स्टीफन से भी बुरी थी। इसका कारण यह था कि मैटिल्डा के सहायक वैरंज़ थे, जो अपने ही स्वार्थ को देखते थे। उनका स्वार्थ इसी में था कि दोनों पक्षों की निरंतर लड़ाई होती रहे और किसी से कोई भी प्रवल न हो सके। इस धानु-युद्ध से वैरंज़ ने जो स्वेच्छाचारिता तथा शक्ति प्राप्त की और प्रजा पर जो-जो अत्याचार किए, उनका वर्णन आंग्ल-क्रानिक्कर इस प्रकार करता है—

''भ्रातृ-युद्ध से लाभ तथा शक्ति प्राप्त करके प्रत्येक बेरन ने अपने-श्रपने दुर्ग बना लिए । इसका परिणाम यह हुन्ना कि संपूर्ण श्रांग्ल-भृमि दुर्गों से ज्याप्त दिखाई देने लगी । दुर्गों के बन चुकने पर बैरनों ने उनको श्चत्याचारी, क्र्र तथा पापिष्ठ पुरुषों से भर दिया । प्रत्येक संपत्तिशाली समृद्ध पुरुष केंद्र कर लिया जाता था श्रौर प्रत्येक प्रकार के कष्टों तथा यातनाश्रों के द्वारा उससे संपत्ति छीनने का यत्न किया जाता था। ग्रामों पर भारी-से-भारी कर लगाए गए । जब दरिद्र प्रामीण कर देने में असमर्थ हो जाते थे, तो यामों में आग खगादी जाती थी। श्रनाज महँगा हो गया । जनता को मक्खन तथा मांस देखने तक को नहीं मिलता था। दरिद्र पुरुष भृख से मरने लगे। जो एक समय समृद्ध गिने जाते थे, वे भिखमंगों की श्रेणियों में दिखाई देने लगे। बैरन लोगों ने चर्ची तथा पादिरयों को भी लुटने से न छोड़ा । कष्ट से पीड़ित होकर जोग कहने लग गए थे कि ईसा श्रीर उसके संत सब सी गए हैं।" श्रांग्ल-कानिक्षर के सदश ही एक श्रीर लेखक का कथन है कि "भातृ-यद्ध के समय इँगलैंड में उतने ही स्वेच्छाचारी राजा हो गए थे, जितने कि लॉर्ड थे।"

बहुत-से लोभी बेरनों ने स्टीफन श्रीर मैटिल्डा में से एक दूसरे का पक्ष लेते हुए श्रपने स्वार्थों को सिद्ध करने का यह किया। उन लोभी बेरनों का श्रगुश्रा मैंडेविल का जिश्राफ़े (Geoffrey of Mandeville) था। उसने श्रपनी धृतेता से धीरे-धीरे बहुत-से मंडल प्राप्त कर लिए श्रीर भंत में वह एसेक्स का श्रली बन गया। उसकी

धूर्तताओं सं कुद्ध होकर स्टीफन ने उसके नाश के लिये
एक प्रवल प्रयत्न किया। इसका परिणाम यह हुआ कि
स्टीफन के क्रोध से भयभीत होकर जिल्लाफ़े जंगलों में
भागा त्र्यौर श्रपने ही साथी के हाथ से मारा गया।

(२) लिकान का युद्ध और वार्लिंगकोर्ड की सिंध

स्टाफन श्रौर मेटिल्डा का युद्ध चिर-काल तक चलता रहा, परंतु देश को इससे कुछ भी लाभ न पहुँचा। स्टीफन के सहायक लंडन-निवासी तथा दक्षिणी हँगलैंड के समृद्धिशाली लोगथे। मेटिल्डा के सहायक वेरन लोगथे। ११४१ में लिंकान-नगर का घेरा डालकर श्रंत को स्टीफन मेटिल्डा का केदी हो गया। इस विपत्ति में स्टाफन के बहुत-से साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। श्रधिक क्या, उसके संगे भाई हैनरी ने भी उसी को दोषी ठहराया।

स्टीफन को क़ैद करके मैटिल्डा ने राज्य करने के विचार से लंडन की श्रोर प्रस्थान किया। उसके श्रीममानी तथा रूखे स्वभाव से कुद्ध होकर लंडन-निवासियों ने उसको श्रपने नगर से बाहर निकाल दिया। इसी समय स्टीफन का भाई हैनरी फिर मैटिल्डा का विरोधी हो गया। विंचस्टर के प्रसिद्ध युद्ध में मैटिल्डा का प्रसिद्ध पक्ष-पोषक राबर्ट क़ैद हो गया। ११४८ में मैटिल्डा का वीर भाई भी मर गया। इससे उसका पक्ष बहुत कुछ निर्वेख हो गया। स्टीफन श्रोर राबर्ट की धर्म-पत्नी, दोनों ही मेटिल्डाश्रों ने श्रपने-श्रपने पतियों की श्रदला-बदली कर ली।

११५३ में मैटिल्डा का बड़ा पुत्र हैनरी द्वितीय बड़ी भारी सेना के साथ इँगलेंड आया। उसने २० वर्ष की आयु में ही नार्मेंडी का शासन करना प्रारंभ कर दिया था। पिता की मृत्यु होने पर अंजो का प्रदेश और अपनी खी की ओर से संपूर्ण फ़्रांस का प्रदेश उसी को ही मिलना था। उस प्रबल शत्रु से भयभीत होकर स्टीफन ने हैनरी से 'वालिंगफ़ोर्ड' की प्रसिद्ध संधि कर ली। इस संधि के अनुसार इँगलैंड का उत्तराधिकारी हैनरी द्वितीय ही माना गया। संधि हो जाने के अनंतर हैनरी इँगलैंड में ही रहा और स्टीफन को राज्य-कार्य में यथेष्ट सहायता पहुँचाता रहा। १९४४ में स्टीफन की मृत्यु हो गई और हैनरी द्वितीय इँगलैंड का राजा बना। स्टीफन के राज्य-काल की मृत्य-मृत्य घटनाएँ इस प्रकार हैं—

सन् मुख्य-मुख्य घटनाएँ
११३४ स्टीफन का राज्यारोहण
१९३८ पताका-युद्ध
१९४१ लिंकान का युद्ध
१९४३ वालिंगफ्रोर्ड की संधि
१९४४ स्टीफन की मृत्यु

# पंचम परिच्छेद

# हैनरी द्वितीय ( ११४४-११८६ )

यह दद-प्रकृति, कार्व-परायण तथा बहुत परिश्रमी था। इसका संपूर्ण समय राज्य-कार्य तथा भिन्न-भिन्न समितियों के ऋधिवंशनों में ही बीता । लोक-प्रथा में इसको कुछ भी विश्वास न था । राज्य श्रीर शासन में जितनी नई-नई जाँचे इसने कीं, उतनी कदाचित् ही किसी पूर्ववर्ती श्रांग्ल-राजा ने की हों। शूरवीर योदा होने के साथ ही यह राज-नीति-ज्ञ श्रीर सुबक्का भी था। इसने बहुत ही उत्तम शिक्षा प्राप्त को थी श्रीर इसको शिकार तथा स्वाध्याय में बहुत ही रुचि थी। इसने सर्व-प्रियता प्राप्त करने का कोई भी उपाय नहीं किया श्रीर इसको शान-शौकत तथा चमक-इमक से कुछ विशेष प्रेम न था। विचारशील तथा दूर-दर्शी होकर भी कभी-कभी यह क्रोध के वशीभत होकर अपने आपे से बाहर हो जाता था श्रीर समीपवर्तियां के लिये भयंकर रूप धारण कर लेताथा।

राज्य-सिंहासन पर बेठते ही हेनरी ने देश में शांति लाने का यल किया और स्टीफन ने जो फ्लीमिश-सेना अपने युद्धों के लिये रक्ली थी, उसको बर्ख़ास्त कर दिया। इसने बेरनों को यह आज्ञा दी कि राजा की आजा के बिना जो-जो नवीन दुर्ग स्टीफन के समय में बनाए गए हैं, उनको गिरा दिया जाय । इस श्राज्ञा पर कुछ बैरनों ने राजा का विरोध करना चाहा, परंतु कृतकार्य न हो सके। हैनरी मे उनके विद्रोहों को शीघ्र ही शांत कर दिया।

देविड की मृत्यु होने पर 'मलकान चतुर्थ' स्कॉटलैंड का राजा बना। हैनरी ने उत्तरीय श्रांग्ल-प्रदेशों के लिये राज्य-कर देने को उसे विवश किया। यही नहीं, उसने वेल्ज़ पर भी घावा किया, परंतु कृतकायं न हुश्रा। वेल्ज़ के राजकुमार 'श्रोवन' को उसकी श्रपरिमित शिक्क का पूर्ण ज्ञान था, श्रतः उसने हैनरी से संधि कर ली। इस संधि के द्वारा श्रोवन ने ग्वीनड-प्रदेश की स्वतंत्रता को सुरक्षित किया। यह होने पर भी सीमा-प्रांतीय लॉर्डों ने वेल्ज़ का बहुत-सा भाग हस्तगत कर ही लिया।

## (१) हंनरी द्वितीय तथा चर्च

हैनरीको निम्न-लिखित व्यक्तियों ने राज्य-कार्य में यथेष्ट सहायता पहुँचाई---

- (१) लुसी-प्रांतस्थ रिचर्ड
- (२) जीसस्टर का श्रर्ल, राबर्ट
- (३) ऐली का बिशप, नीगल
- (४) टामस वैकट

इनमें से रिचर्ड श्रोर राबर्ट जस्टीकार, नीगल कोषाध्यक्ष और वैकट चांसलर था। वैकट एक व्यापारी का पुत्र था। उसकी राज-भिक्क तथा कर्मण्यता को देखकर हैनरी ने उसे केंटबेरी का श्रार्च-बिशप बनाया । इस कार्य में हैनरी का उद्देश वैकट के द्वारा चर्च पर प्रभुत्व पाना था । जो हो, उसने वैकट को श्रार्च-बिशप बनाकर बड़ी भारी भूल की, क्योंकि वैकट एक विचित्र प्रकृति का श्रादमी था । वह जिस कार्य में लगता था, उसको श्रपना ही काम सममकर उसी के हित में श्रपनी संपूर्ण शक्ति लगा देना था। चांसलर-पद पर वैकट ने राजा की श्रप्वं सेवा की थीं श्रीर श्रव श्रार्च-बिशप के पद पर उसने चर्च की शिक्त को बढ़ाना ही श्रपना मुख्य उद्देश बना लिया।

इस घटना से हैनरी को बहुत ही निराशा हुई, क्योंकि वह चर्च की बढ़ती शिक्ष को सदा के लिये रोकना चाहता था। उसने वेकट को आर्च-बिशप बनाकर यह समभा था कि श्रपने ही आदमी के आर्च-बिशप हो जाने से चर्च की शिक्ष बहुत कुछ कम की जा सकेगी। वैकट ने हैनरी को पूरी तौर पर निराश करके चर्च के धार्मिक सुधारों के लिये अपने को एक स्तंभ बना लिया। उसने चांसलर-पद त्याग करते ही भिश्वओं की तरह साधारण वेश में रहना प्रारंभ कर दिया और अन्सत्म को अपना आदर्श मानकर प्रत्येक काम करना चाहा।

उपरि-लिखित अवस्थाओं का यह परिगाम हुआ कि

हेनरी श्रोर वैकट में भयंकर कलह हो गई। वैकट ने राजा पर यह दोष लगाया कि उसने चर्च की संपत्ति को जस कर लिया है श्रोर राज्य-कर लगाने की विधि बदल दी है। चर्च के साधारण क्लांकों के श्रपराधों के निर्णय में यह कगड़ा श्रोर भी श्रधिक बढ़ गया।

विजेता विलियम ने लेंक्नेंक की महायता से राजकीय न्यायालयों से चर्च के न्यायालयों को पृथक् कर दिया था, इसका उल्लेख किया जा चुका है। स्टीफन की अराजकता के समय में राजकीय न्यायालयों के विच्छिन्न हो जाने से देश में एकमात्र चर्च के ही न्यायालय बच गए थे। निरंतर कार्य करने से इनकी शिक्ष पहले की अपेक्षा बहुत ही अधिक बढ़ गई थी और ये जनता में मां सर्व-प्रिय हो गए थे। चर्च की शिक्ष-ट्रिड इसी से जानों जा सकती है कि पादिरयों से संयुक्त प्रत्येक व्यक्ति का न्याय चर्च के न्यायालय ही करते थे और जो कोई भी लैटिन के अक्षर बाँच सकता हो, वह क्रॉकों में गिन लिया जाता था।

हैनरी चर्च की शक्ति-वृद्धि के सर्वथा विरुद्ध था। इसको वह श्रपने श्रिधकारों पर हस्तक्षेप समभता था। श्रतः उसने बहुत-से क्रॉकों का निर्णय श्रपने ही न्यायालय के द्वारा किया। वैकट ने राजा के उपरि-लिखित कार्य को राज्य-नियम-विरुद्ध ठहराया। इन सब भगड़ों को मिटाने के लिये हैनरी ने वेस्ट-मिनिस्टर में एक धर्म-सभा जोड़ी श्रीर पादिरयों से प्रार्थना की कि वे विजेता विलियम के नियमों पर चलने का यल करें। पादिरयों ने हैनरी का प्रस्ताव स्वीकार किया श्रीर माथ ही यह भी कहा कि "चर्च के श्रिथकारों के विषय में वे कभी दील न करेंगे।" ११६४ की जनवर्रा में क्रेरंडन की धर्म-सभा में संपूर्ण (चर्च तथा राज्य-संबंधी) प्राचीन नियमों को हैनरी ने समुपस्थित किया। इन नियमों को श्रांग्ल-इतिहास में 'क्रेरंडन के धर्म-नियम' (Constitutions of Clarendon) के नाम से पुकारा जाता है।

'क्रेरंडन धर्म-नियम' में मुख्यतः १६ धाराएँ थीं, जो राजा तथा चर्च के संबंध में निम्न-लिखित बातों को प्रकट करती थीं —

- (क) चर्च से संबंध रखनेवाले पुरुषों का न्याय राज-कीय न्यायालय में नहीं होगा।
- (ख) यदि कोई व्यक्ति राजकीय न्यायालय में श्रपने को चर्च का सेवक प्रकट करेगा, तो उसका निर्णय चर्च-न्यायालय में होगा । उसके श्रपराधी सिद्ध होने पर चर्च उसको श्रपने यहाँ से पृथक् कर देगा । यह इसी लिये कि राजकीय न्यायालयों के द्वारा उसको कठोर दंढ दिया जा सके।

- (ग) चर्च केवल धर्म-संबंधी कार्यों में ही हस्तक्षेप करे।
- (घ) क्रेरंडन की नियम-धारास्रों में विजेता विलियम के बहुत-से संदेहास्पद नियमों को ठीक किया गया।
- (ङ) अन्सल्म तथा हैनरी प्रथम के बीच का समकौता फिर से दृढ़ किया गया और बिशपों को अन्य भूमि-पतियों की तरह राजा के अधीन ही माना गया।
- (च) राजा की श्राज्ञा के बिना रोम में किसी प्रकार की भी प्रार्थना भेजना राज्य-नियम-विरुद्ध टहराया गया।
- (छ) प्रिलेट्स का चुनाव राजा के सामने राज-प्रासाद में ही होना निश्चित किया गया।

क्छ समय की शांति के बाद वैकट ने कहा कि "ये नियम चर्च की स्वतंत्रता के बापक हैं, अतः मुक्को स्विकार नहीं हैं।" इस कथन पर हैनरी द्वितीय के क्रोध की सीमा न रही श्रीर उसने वैकट के सत्यानाश का हद निश्चय किया। उसने राज-दर्बारियों को वंकट के विरुद्ध श्रीयोग खड़ा करने के लिये प्रोत्साहित किया। कुछ ही समय बाद हैनरी ने वैकट पर यह दोष लगाया कि "उसने चांसलर के पद पर राजकीय धन को उड़ाया श्रीर अपने कामों में खर्च किया है" श्रीर उसको श्रपने श्रपराध का निर्णय कराने के लिये राजकीय न्यायालय में बुलाया। परंतु वैकट ने यह स्वीकार नहीं किया श्रीर कहा

कि चर्च-न्यायालयों की इसीलिये तो विशेष श्रावश्यकता है कि पादित्यों को राजा के श्रात्याचारों से बचाया जाय। १९६४ के श्रॉक्टोवर में नार्थंपटन में जो सभा हुई, उसमें वैकट ने राजा की श्रधीनता स्वीकार नहीं की श्रीर पूर्ववत् श्रपनी बात पर दढ़ रहा । इस प( जस्टीकार ने उसको देश-द्रोही कहा । इस घटना के कुछ ही दिनों बाद वह फ्रांस में चला गया । क्रोध में श्राकर हैनरी ने वैकट के सब संबंधियों को देश-निकाला दे दिया।

वैकट ६ वर्षों तक विदंश में ही रहा श्रीर राजा से पत्रों द्वारा विवाद करता रहा। उसने 'श्रलक् जंडर तृतीय' नामक पोप से सहायता माँगी। परंतु पोप ने उचित सहायता नहीं दी। इसका कारण यही था कि उन दिनों पोप की समाट 'फ़ैडिरिक वार्वोसा' से लड़ाई थी। पोप हैनरी द्वितीय-जैसे शक्तिशाली राजा से बिगाड़ नहीं करना चाहता था। इधर हंनरी की नीति भी पोप से भगड़ा करने की न थी। श्रतः वह भी धीरे-धीरे शिथिल हो रहा था। १९७० में वैकट तथा हैनरी फ़ांस में मिले। मिलते ही दोनों में सुलह हो गई। वैकट के विदेश में रहने से बहुत-से काम हैनरी यार्क के श्राच-विशप से करवा लेता था, यहाँ तक कि हैनरी के पुत्र का यौवराज्याभिषेक भी यार्क के श्राच-विशप को ही था।

19७० की एक दिसंबर को वैकट सपिरवार इँगलैंड श्राया श्रोर श्राते ही उसने यार्क के श्राच-बिशप, रोजर को धर्म से बहिष्कृत कर दिया। श्रव हैनरी के कोध की सीमा नहीं रही । कोध में ही उसने ये शब्द कह दिए कि ''किस मूर्ख को मैंने श्रपने घर में पाला है, क्या कोई भी इस क्लॉर्क से मेरा बदला न लेगा।'' ये शब्द सुनते ही चार नाइट केंटबरी की श्लोर स्वाना हो गए।

केंटबंरी के क्राइस्ट-चर्च में चारों नाइट वैकट को मारने के लिये घुसे। श्रार्च-बिशप के सेवकों ने चर्च के दरवाज़े बंद करने चाहे, परंतु उसने ऐसा न करने दिया। चर्च में घुसते ही नाइटों ने कहा कि 'देश-दोही कहाँ हैं ?' वैकट ने पीछे मुइकर उत्तर दिया कि 'यह में हूँ; देश-दोही नहीं, बल्कि ईश्वर का पुरोहित।' नाइटों ने तलवार खींचकर उसको मार डाला। मरते समय वैकट ने ये शब्द कहे कि 'ईसा के नाम पर श्रार चर्च की रक्षा के लिये में मृत्यु को स्वीकार करता हूँ।'

घातकों ने हेनरी द्वितीय के लिये बहुत ही बुरा काम किया। वकट यार्क-संबंधी भगड़ के कारण मारा गया, परंतु जनता ने उसको चर्च के कारण ही मारा गया समभा। इसीसे उन्होंने उसको शहीद मानकर श्रपने प्राचीन संतों में एक उच्च स्थान दिया। उसकी धर्म-परायणता श्रीर भक्ति की कहानियाँ सर्वत्र फैल गईं। संपूर्ण आंग्ल-जनता को इसमें विश्वास हो गया कि वैकट के मृत शर्रार ने बहुत-से अपूर्व चमस्कार दिखाए थे। यात्रियों के संघ-के-संघ वेंकट की समाधि पर चढ़ावा चढ़ाने तथा दर्शनों के लिये आने लगे। हैनरी को स्वयं भी आर्च-विशप की समाधि पर जाना पड़ा और वहाँ जाकर उसने अपने पाप का प्रायश्चित्त किया।

वैकट की मृत्यु से चर्च की शक्ति बहुत ही श्रधिक बढ़ गई। हैनरी को श्रपनी पुरानी इच्छाएँ छोड़नी पड़ीं। वह जो कुछ कर सका, वह यही था कि प्रत्येक श्रपराधी राज्य के न्यायालय में उपस्थित किया जाता था। यदि श्रपराधी यह सिद्ध कर दे कि वह पादरी है, तो उसको चर्च-न्यायालय के सुपुर्द कर दिया जाता था। श्राश्चर्य की घटना है कि एकमात्र लंटिन के श्रक्षर पढ़ देने से ही कोई श्रादमी श्रपने को पादरी सिद्ध कर सकता था।

#### ( २ ) हैनरी द्वितीय तथा राज्य-नियम

चर्च-संबंधी समेली के कारण हैनरी बहुत-से राज्य-संबंधी स्थारों को नहीं कर सका। आंगल देश की अवस्था हैनरी प्रथम की तरह ही बनाकर वह संतुष्ट हो गया। उसने बहुत-से नए-नए राज्य-नियम बनाए, जो कि आंगल-इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हैं। आंग्लों तथा नार्मनों को मिलाने में उसने बड़ा भाग लिया। प्राचीन तथा नवीन न्यायालयों के संघटन में उसने पर्याप्त ध्यान दिया। इसके समय में श्रांग्ल-जनता एक जाति में परिवर्तित होने लगी। नार्मनों तथा श्रांग्लों में से क्रमश: प्राचीन भेद लुप्त होने लगा। फ़्रांसिसी-भाषा-भाषी नार्मंज़ भी श्रांग्ल-भाषा बोलने का यल करने लग गए।

श्रभी लिखा जा चुका है कि हैनरी श्रांग्ल-नियम-निर्माताश्रों में से एक समका जाता है । उसने निम्न-लिखित नवीन राज्य-नियम बनाए—

- (क) क्लेरंडन-राज्य-नियम (Assize of Clarendon)—हैनरी प्रथम के समय से न्यायालयों का सुधार किया जा रहा था। क्लेरंडन-राज्य-नियमों के श्रनुसार हैनरी द्वितीय ने उस मुधार को पूर्ण किया। इसके श्रनुसार राजकीय न्यायालय का संघटन इस प्रकार हो गया—
- (१) राजा के न्यायाधीश प्रति वर्ष प्रत्येक मंडल में भ्रमण किया करं श्रीर श्रपराधियों के श्रपराध का निर्णय करें।
- (२) राज-न्यायाधीश के पहुँचते ही मांडलिक न्याया-लय बहुत-से भूमि-पतियों की एक उप-समिति बनावें। उप-समिति के सभ्य ही मंडलांतर्गत श्रपराधियों का राज-न्यायाधीश को पता दें।

इस उप-समिति का द्वितीय नाम 'साक्षी उप-समिति' या ज्यूरी भी है, क्योंकि इसके सभ्य इस बात की शपथ खाते थे कि वे किसी भी निरपराध व्यक्ति को श्रप-राधी नहीं कहेंगे। वर्तमान-कालीन म्रांड ज्यृरी का श्रारंभ इसी उप-समिति से समम्मना चाहिए। दश वर्षों के बाद क्रेरंडन-राज्य-नियमों के स्थान पर 'नार्थपटन-राज्य-नियम' (Assize of Northampton) बनाए गए, जिनके श्रनुसार प्रत्येक श्रपराथ पर पहले से श्रधिक कठोर दंड कर दिए गए।

(ख) महाराज्य-नियम (Grand Assize)—इस राज्य-नियम के निर्माण की तिथि निश्चित नहीं है। नार्मन-विजय के बाद श्रपराधों का निर्णय प्रायः द्वंद्व-युद्ध के द्वारा किया जाता था। इस निर्णय का श्राधार यह था कि परमात्मा न्यायकर्ता है। द्वंद्व-युद्ध में जो श्रपराधी होगा, वही मारा जायगा। इस न्याय-विधि के दूषण स्पष्ट ही हैं। महाराज्य-नियम के द्वारा श्रपराधियों को यह श्रियकार मिला कि वे द्वंद-युद्ध के स्थान पर श्रपने श्रमियों को निर्णय साक्षी-उप-सामिति के द्वारा करवा सकते हैं। दुर्वल तथा निःशक्त पुरुषों की रक्षा करने में इस राज्य-नियम की जो उपयोगिता है, वह इसकी सर्व-प्रियता से ही स्पष्ट है।

(ग) सैनिक राज्य-नियम (Assize of Arms)— हैनरी ने सैनिक राज्य-नियम के द्वारा प्राचीन जातीय सेना का बहुत कुछ सुधार किया। इस राज्य-नियम की धाराएँ निम्न-तिखित थीं— (१) प्रत्येक स्वतंत्र पुरुष को श्रपनी-श्रपनी संपत्ति के श्रनुसार उचित श्रस्त्र-शकों से सुसज्जित रहना चाहिए।

(२) जो स्वतंत्र पुरुष युद्ध में जाना स्वीकार न करे, वह 'युद्ध-कर' (Scutage) के तौर पर राजा को कर दे। इस कर के द्वारा हैनरी द्वितीय विदेशी सैनिकों की स्थिर-सेना रखता था, जो विदेशों में युद्ध का काम करती थी। वह प्रायः जातीय सेना से ही इँगलैंड की रक्षा करता था।

(श) जंगल-राज्य-नियम(A-size of Woodstock)— हैनरी को शिकार का बहुत शौक था। नह मंडलांतर्गत जंगलों पर एकमात्र अपना स्वत्व समक्तता था। जंगल-राज्य-नियम बहुत कठोर थे। इन कठोर नियमों को देखकर भी आंग्ल-जनता को कुछ-कुछ आश्वास मिला, क्योंकि इससे पूर्व जंगलों के मामले में राजा का स्वेच्छाचार-पूर्ण शासन था और अपने को निरपराध सिद्ध करने में प्रजा को कोई भी साधन प्राप्त नहीं था।

हैनरी ने जंगलों के लिये एक श्रलग ही न्यायालय बनाया। यह भी राजकीय न्यायालय की तरह काम करताथा। इसमें श्रंतर केवल यह था कि इसकी शक्रि एकमात्र जंगलों तक ही परिमित थी।

> (३) हैनरी द्वितीय श्रीर विदेशी युद्ध (क) वेल्ज श्रीर स्कॉटलेंड

विजेता विलियम की तरह ही हैनरी ने संपूर्ण ब्रिटन

पर प्रभुत्व प्राप्त करने का यल किया। सीमा-प्रांत के लॉडों ने वेल्ज़ के बहुत-से प्रदेशों को विजय किया। यह होने पर भी ग्वीनड (Gwynedd) के राजाश्रों ने श्रपनी स्वतंत्रता बहुत कुछ बचाई । हैनरी ने तीन बार उनके प्रदेशों पर आक्रमण किया, परंतु एक बार भी सफलतान पासका। इसका परिणाम यह हुन्ना कि चिर-काल तक उत्तरीय वेल्ज़ एक स्वतंत्र राष्ट्र रहा । धर्म की दृष्टि से वेल्ज़ तथा इँगलंड परस्पर सम्मिलित थे, क्यों-कि आंग्लों की ही तरह वैल्श ( Welsh ) पादरी कैंटर्वरी के ब्रार्च-बिशप के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। ११८८ में श्रालिद्वन ने वेल्ज़ के प्रत्येक मंडल में नवीन क्रसेड का प्रचार किया । हैनरी ने स्कॉटलैंड को नीचा दिलाने में श्रपूर्व सफलता प्राप्त की। ११७३ में हैनरी के विरुद्ध नार्भन-बैरंज़ को स्कॉटलैंड के राजा ने सहायता पहुँचाई। दैवी घटना से स्कॉटलैंड का राजा श्राल्निक में हैनरी के हाथ केंद्र हो गया । उसने केंद्र से छुटकारा पाने के लिये 'फैले की संधि' पर हस्ताक्षर कर दिया । इस संधि के अनुसार वह आंग्ल-राजा का वैसल हो गया श्रीर एडिन्वरा श्रांग्ल-छावनी बन गई।

( ख ) श्रायलैंड

हैनरी द्वितीय का राज्य इसिंबये भी प्रसिद्ध है कि नार्मन-शक्ति का श्रायलैंड में प्रवेश तथा विस्तार हुआ। श्रायलैंड में बहुत-से मांडलिक राजा थे, जो दिन-रात परस्पर युद्ध करते रहते थे। सामुद्रिक नगर डेनिश-जनता के प्रभुत्व में थे। इस पारस्परिक कलह से नार्मन लोगों ने पूर्ण लाभ उठाने का यत्न किया । दक्षिणी वेल्ज़ के सीमा-प्रांतीय नार्मन-लॉर्डी ने श्रायलैंड-विजय का श्रीगणेश किया। ११६६ में लिस्टर का राजा डर्माट श्रपने शत्रु से पराजित होकर वेल्ज़ भाग श्राया । इसने नार्मन-लॉर्डी से सहायता माँगी नार्मन-लॉर्ड तो यह पहले से ही चाहते थे। रिचर्ड (Richard of Clare) के नेतृत्व में बहुत-से नार्मन-लॉर्डी ने भायलैंड पर श्राक्रमण किया श्रीर डर्माट को पुनः राजा बना दिया। इस उपकार के बदले में रिचर्ड ने डमीट की कन्या से विवाह कर लिया श्रीर उसकी मृत्यु होने पर स्वयं ही उसके राज्य का राजा बन गया। इसकी तरह ही बहुत-से नार्मन-लॉडॉ ने श्रायलैंड के भिन्न-भिन्न मंडलों का राज्य प्राप्त कर लिया श्रीर वहाँ पर भी नार्मन-सभ्यता का प्रचार किया।

११७१ में हैनरी ने श्रायलैंड पर श्राक्रमण किया श्रीर संपूर्ण प्रदेश शीघ्र ही जीतकर श्रपने को श्रायलैंड का भी स्वामी (Lord of Ireland) बना लिया । डब्लिन में उसने श्रायलैंड के शासन के लिये एक गवर्नर नियत किया। श्रांग्ल-व्यापारियों ने श्रायरिश-नगरों में क्यापार करना प्रारंभ किया। हैनरी ने बड़ी बुदिमत्ता से श्रायरिश- चर्च का संगठन श्रांग्ल-चर्च से कर दिया। श्रांग्ल-इतिहास में हैनरी द्वितीय वह प्रथम राजा है, जिसने संपूर्ण ब्रिटिश-द्वीपों पर शासन किया।

#### (ग) योरोपियन युद्ध

समीपवर्ती राजाश्रों को हैनरी की श्रपरिमित शक्नि सद्य न थी। उसका मुख्य शत्रु तालाउस (Toulouse) का शासक था। ११४६ में हैनरी ने उसके विरुद्ध युद्ध करना प्रारंभ किया श्रौर उसकी शक्ति को मर्दित करके उसे श्रपने श्रधीन कर लिया। तालाउस का सर्वनाश ही हो जाता, यदि फ़ांस का राजा लुइस सप्तम उसको सहायता न पहुँचाता । हैनरी लुइस से युद्ध करने में भिभकता था। फ्रांस से मित्रता करने के विचार से उसने श्रपने बड़े पुत्र का विवाह फ़ांस-राजकुमारी से कर दिया। लुइस ने बड़ी चतुरता से हैनरी के पुत्रों को उसी के विरुद्ध कर दिया। स्कॉटलैंड के राजा तथा नामेडी श्रीर इँगलैंड के बैरनों ने इनका साथ दिया। इस प्रकार ११७३ श्रीर ११७४ में ट्वीड से श्रारंभ करके पिरिनीज़ पर्वत-श्रेगी तक सब प्रदेशों में भयंकर युद्ध हुए, जिनमें हैनरी ही सर्वत्र विजयी हुआ। इस सफलता का मुख्य कारण श्रांग्लों की राज-भक्ति ही कही जा सकती है।

(घ) हैनरी द्वितीय का साम्राज्य हैनरी द्वितीय का शासन बहुत-से योरोपीय तथा श्रांग्ल-प्रदेशों पर था। उसको किस प्रदेश का शासन किस प्रकार मिला, यह इस प्रकार दिखाया जा सकता है— हैनरी के भिन्न-भिन्न प्रदेश प्रदेशों की प्राप्ति किस प्रकार हुई ?

(क) श्रंजों तथा तेरिन पिता से मिला (ख) नार्मेंडी तथा मेन माता से मिला

(ग) एकिटेन इंलीनर नामक श्रपनी स्त्री

से मिला

(घ) इँगलैंड वालिंगफ्रोर्ड की संधि से

प्राप्त हुन्न्रा

(ङ) स्कॉटलैंड श्राल्न्वक के युद्ध से श्रीर फैले

की प्रसिद्ध संधि से स्कॉट-

लैंड को अधीन किया

(च) श्रायलैंड सेना द्वारा विजय किया

इस उपरि-लिखित सूची से स्पष्ट है कि हैनरी ने बहुत-से प्रदेश विवाह तथा माता-पिता के द्वारा प्राप्त किए। एकिटेन का प्रदेश बहुत विस्तृत था। संपूर्ण दक्षिण-पश्चिमी फ़ांस इस प्रदेश में सम्मिलित था। प्रायलैंड तथा स्कॉटलेंड पर हैनरी ने कैसे प्रभुत्व प्राप्त किया, इसका उन्नेख पहले ही किया जा चुका है।

(४) हैनरी द्वितीय का परिवार

हैनरी की धर्मपत्नी इलीनर (Eleanor) श्रति उदंड प्रकृति

की थी। श्रपने पित लुइस सप्तम को उसने इसीलिये छोड़ दिया था कि उसकी उससे बनती न थी। हैनरी से भी उसकी चिर-काल तक न निभी। यही कारण था कि उसने श्रपने पुत्रों को श्रपने पूर्व पित से मिलाकर हैनरी को कष्ट पहुँचाने का पूर्ण यल किया, परंतु कृतकार्य न हो सकी।

हैनरी प्रेमी स्वभाव का था। उसने अपने चारों पुत्रों को राज्य-कार्य में पूर्ण भाग दिया। प्रथम पुत्र हैनरी को आंग्ल-पुवराज बनाया श्रीर द्वितीय पुत्र रिचर्ड को एक्टिने का शासक नियत किया। जिल्लाफ़े तथा जोन, उसके तृतीय श्रीर चतुर्थ पुत्र, भी भिन्न-भिन्न समयों में भिन्न-भिन्न प्रदेशों के शासक रहे। इनमें से हैनरी तथा जिल्लाफ़े की मृत्यु उसके जीवन-काल में हो हो गई। रिचर्ड श्रीर जोन ही रह गए। ११८६ में रिचर्ड ने हैनरी द्वितीय के साथ विद्रोह किया श्रीर अपने छोटे भाई जोन को भी श्रपने साथ मिला लिया।

जोन को हैनरी बहुत ही प्यार करता था। उसके विद्रोही होने से उसको बहुत ही चोट पहुँची श्रीर वह मृत्यु-शटया पर लेट गया। हैनरी की मृत्यु एक ऐतिहासिक घटना है। 'विजयी राजा पर शर्म-शर्म'— ये शब्द कहते हुए हैनरी द्वितीय परलोक सिधारा। हैनरी के राज्य-काल की मुख्य-मुख्य घटनाएँ इस प्रकार हैं—

# १२० नार्मन श्रीर एंजविन राजा

| सन्  | मुख्य-मुख्य घटनाएँ          |
|------|-----------------------------|
| 3348 | हैनरी द्वितीय का राज्यारोहण |
| 1148 | तालाउस का युद्ध             |
| 1148 | क्रेरंडन-धर्म-नियम          |
| 9966 | क्नेरंडन-राज्य-नियम         |
| 9900 | संत टामस वैकट की मृत्यु     |
| 9909 | श्रायलैंड का नार्मन-विजय    |
| 3308 | विद्रोह-दमन                 |
| 33=3 | सैनिक राज्य-नियम            |
| 3358 | जंगल-राज्य-नियम             |
| 3358 | हैनरी द्वितीय की मृत्यु     |

# षष्ठ परिच्छेद

# सिंहराज रिचर्ड तथा जोन लैक्लैंड

(१) सिंहराज रिचर्ड ( Richard I Cdeur De Lion ) (११८६-११६६)

हैनरी द्वितीय की मृत्यु होने पर रिचर्ड उसके संपूर्ण साम्राज्य का श्रिघिपति बना। पितृ-द्रोही होने पर भी वह दुष्ट-प्रकृति न था । किंवदंती है कि पिता की मृत्यु सुनते ही रिचर्ड बहुत रोया । माता के प्रदेश पर बचपन से ही शासन करने से वह श्रितशय वीर तथा साहसी हो गया था। वह जैटिन का अपूर्व विद्वान, कविता का प्रेमी और स्वयं भी एक उत्तम किव था। दक्षिणी फ्रांस का सब से बड़ा किव 'वंट्रैंड डिवार्न' इसका परम मित्र था। इसमें राज्य करने की शक्ति थी, परंतु इस श्रोर इसका ध्यान ही नहीं था। दस वर्षों के राज्य में केवला दो ही बार इसने हँगलैंड में दर्शन दिए।

रिचर्ड के राज्य-सिंहासन पर त्राने के समय संपूर्ण योरप 'तृतीय क् सेड' से गृंज रहा था, क्योंकि प्रसिद्ध वीर सुल्तान सालादीन ने १९८७ में ईसाइयों पर श्रपृष्ठ विजय प्राप्त की श्रीर जैरुस्सलम को हस्तगत कर लिया। सम्राट् फ्रेंडिरिक वार्बरोसा श्रीर फ्रेंच-युवराज फिलिप श्रागस्टस इस क्रूसेड में जाने के लिये तैयार हुए। सिंहराज रिचर्ड ने भी क्र्सेड पर जाने का निश्चय किया श्रीर धन लेने के लिये इँगलैंड श्राया। श्राते ही उसने उच्च-से-उच्च राज्य-पद नीलाम कर दिए। 'विलियम लांग-केंप' नामक एक विदेशी ने बहुत-सा रुपया देकर चांसलर तथा जस्टीकार का पद ख़रीद लिया। स्कॉटलैंड के राजा ने बहुत-से रुपयों के बदले में फैले की संधि रद करवा दी। इन सब तरीकों से रुपया एकत्र कर वह क्रूसेड पर चला गया।

'श्रक' नामक स्थान की विजय के बाद रिचर्ड ने जैह-स्सलम की विजय के लिये प्रस्थान किया, परंतु फ़ांसीसी तथा श्रांग्लों की पारस्परिक कलह के कारण वह जैरुस्सलम की विजय में सर्वथा श्रसमर्थ हो गया श्रीर मुसलमानों से एक संधि करके हूँगलेंड की श्रोर रवाना हुआ। फिलिप श्रागस्टस की शत्रुता के कारण फ़्रांस का मार्ग निष्कंटक नथा। श्रतः उसने गुप्त वेश में श्रास्ट्रिया के मार्ग से लौटना चाहा, परंतु बीना के निकट ही क़ैद होकर सम्राट् हैनरी पष्ठ के पास पहुँचा। हैनरी घष्ठ ने ३० लाख पोंड तथा श्राजी-वन-पराधीनता की शर्त पर उसको क़ैद से छोड़ दिया।

रिचर्ड की पाँच वर्ष की श्रनुपस्थिति में इँगलैंड में आतृ-युद्ध तथा श्रराजकता फैल गई। 'लांगकप' शासन करने में श्रसमर्थ था, श्रतः चांसलर तथा जस्टीकार-पद से इटा दिया गया श्रीर 'काउँटेंसिज़ का वाल्टर' (Walter of Coutances) उसके स्थान पर नियत किया गया।

'स्वरं वाल्टर' शासन के कार्य में बहुत ही चतुर था। क्रूसेड से लौटकर द्वितीय बार रिचर्ड ने इँगलैंड में पदार्पण किया और बहुत-सा रुपया एकत्र करके फ्रांस पर श्राक्रमण कर दिया। द्यूवर्ट वाल्टर समय-समय पर राजा को धन तथा सैनिकों से यथेष्ट सहायता पहुँचाता रहता था। रून तथा नामंडी-प्रदेश को फ्रांसीसी श्राक्रमण से सुरक्षित रखने के लिये उसने 'चेतियो गिलर्ड' (Chateau Gaillard) नामक प्रसिद्ध दुर्ग बनाया, जो योरप के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है।

रिचर्ड 'कैले' नामक दुर्ग का घेरा डालते समय एक बाण के द्वारा ११६६ में घायल हुआ। उसकी मृत्यु से पहले ही किला फ्रतह किया गया श्रीर वह सैनिक रिचर्ड के सामने उपस्थित किया गया, जिसने उसको मारा था। मृत्यु-शय्या पर पड़े-पड़े ही उस वीर ने सैनिक से पृक्षा कि "मैंने तेरा क्या किया था, जो तृने मुक्तको मारा ?" इस पर सैनिक ने उत्तर दिया कि "तृने मेरे पिता तथा दो भाइयों की हत्या की है। तुक्तको मारकर स्रव में संतुष्ट हूँ। जो तेरी इच्छा हो कर।" यह उत्तर सुनते ही रिचर्ड ने श्राज्ञा दी कि इस मनुष्य को सर्वथा छोड़ दो श्रीर इसे किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचाश्रो। ११६६ की ६ एप्रिल को वीर रिचर्ड परलोक सिधारा। वैरंज़ ने राजा की मृत्यु होने के बाद ही उस सैनिक को भी मार डाला, जिसने राजा को घायल किया था।

# (२) जोन लैक्लैंड

रिचर्ड की मृत्यु होते ही जोन इँगतेंड पहुँचा श्रीर उसने श्रपने श्रापको राजा चुनवाया। राज्य पर वास्तविक श्रधिकार जिल्लाफ़े के पुत्र, श्रार्थर का था। श्रार्थर के श्रलप-वयस्क होने से जाति-सभा ने जोन को ही श्रपना राजा स्वीकार किया।

जोन ने पिता से जो विद्रोह किया था, उसका उन्नेख किया ही जा चुका है। पिता ने जब उसकी आयर्जैड का शासक नियत करके भेजा तो वह अपनी मूर्खता और श्रभिमान के कारण उस कार्य में सर्वथा श्रसमर्थ सिद्ध हुआ। उसमें स्वार्थ की सीमा आवश्यकता से श्रधिक थी। इसी कारण उसने पिता का संपूर्ण साम्राज्य धीरे-धीरे खो दिया । धोखेबाज़ी, क्राता तथा मूर्खता में उसने सब श्रांग्ल-राजाश्रों को मात कर दिया । कुछ समय तक उसका राज्य शांतिपूर्वक चलता रहा । परंतु जब उसकी माता इलीनर, चांसलर झुवर्ट वाल्टर श्रौर जस्टी-कार जिल्लाफ़े फिट्जपीटर की कमशः मृत्यु हो गई, तब संपूर्ण साम्राज्य बिन्न-भिन्न हो गया श्रीर देश में श्रराजकता फैल गई। उसकी माता के मरते ही नामैडी फ्रांस के हाथ में चला गया। वाल्टर की मृत्यु होने पर चर्च से उसका भगड़ा हो गया श्रौर फिट्जपीटर का स्वर्गवास होने पर उसकी श्रांग्ल-बैरनों से लड़ाई हो गई, जिसमें उसने श्रपनी स्वतंत्रता खो दी।

#### १-जोन श्रीर विदेशी युद्ध

फ्रांस-राजा के द्वारा इलीनर ने बहुत ही श्रिधिक परि-श्रम से श्रंजी-प्रदेश का उत्तराधिकारी जीन की नियत करवाया । जीन ने मूर्खंता से श्रपनी पहली श्री ग्लाउ-सस्टर की शासिका, इसावेला की त्याग दिया श्रीर श्रंगोलीम की शासिका, इसावेला से विवाह कर लिया। उसकी सगाई पहले से ही खामार्च के शासक के साथ हो चुकी थी। इस श्रपराध का निर्णय करने के लिये १२०२ में फ़्रांसीसी राजा, फिलिप ने जोन को श्रपने न्यायालय में उपस्थित होने के लिये बुलाया, परंतु जोन न गया। इस उद्दंडता पर कुद्ध होकर फ्रेंच राज-दर्बारियों ने उसको संपूर्ण फ्रेंच-प्रदेशों के शासकत्व से हटा दिया।

फिलिप ने नामेंडी पर श्राक्रमण किया श्रीर श्रार्थर को श्रंजो तथा एकिटेन का शासक नियत किया । श्रार्थर ने बड़ी वीरता से जोन के विरुद्ध युद्ध किया, परंतु 'मिरेवो' पर पकड़ा जाकर श्रपने चाचा की श्राज्ञा से १२०३ में मरवा डाला गया। इस घटना के एक वर्ष बाद ही इलीनर भी मर गई श्रीर जोन का राज्य छिन्न-भिन्न होने लगा।

(क) नार्मेडी श्रीर श्रंजो का खोना

फिलिप हितीय ने श्रपनी संपूर्ण शिक्क नामंडी-विजय में लगा दी, परंतु जोन ने इसकी कुछ भी चिंता नहीं की। श्रपने शत्रु की सफलताश्रों को सुनकर उसने कहा कि "फिलिप को बढ़ने दो। वह जो कुछ जीतेगा, उसे में एक ही दिन में छीन लूँगा।" कुछ दिनों के बाद फिलिप द्वितीय ने 'चेतियो-गिलर्ड' को भी हस्तगत कर लिया। १२०४ की जून में रून को जीतते ही संपूर्ण नामंडी फ़्रांस के हाथ में चली गई। दूसरे ही वर्ष पोईशियो (Poitou) तथा श्रंजो का प्रदेश भी फ्रांस ने श्रपने हाथ में ले लिया। इस प्रकार जोन के शासन से फ्रांस के संपूर्ण प्रदेश निकल गए। एकमात्र कैरंटे का प्रदेश ही उसके हाथ में रह गया।

(ख) लारोचश्रामोन तथा वाविनस के युद्ध (१२१४)

जोन ने श्रपने राज्य के श्रंतिम दिनों में पिता के फ्रेंच-प्रदेशों को जीतने का कुछ-कुछ यल किया, परंतु सफलता न मिल सकी । १२१३ में पोईशियो और श्रंजो की विजय के लिये उसने एक प्रबल प्रयत्न किया। उसका भांजा श्रोटो जर्मनी का सम्राट्था। श्रोटो का पोप से भगड़ा था। जोन भी पोप के पक्ष में नहीं था। श्रतः मामा श्रीर भांजे दोनों ही पोप के विरुद्ध मिल गए। फ़्रांस पोप के पक्ष में था, अतः फ्रांस और पोप एकसाथ हो गए। दोनों पक्षों का एक भयंकर युद्ध हुन्ना, जिसमें जोन श्रीर श्रीटो पराजित हुए। वाविनस पर श्रोटो को श्रीर लारोचश्रामोन पर जोन को नीचा देखना पड़ा। जोन के लिये इस प्रकार पराजित होना एक हतक की बात थी। परंतु इँगलैंड के लिये तो नार्मंडी का फ्रांस के पास चला जाना श्रच्छा ही हुआ। इसी से नार्मनों ने इँगलैंड को श्रपना देश समका श्रीर राजा बनने की जगह श्रांग्ल-राजा की शक्रि को परिमित करना श्रापना उद्देश बना लिया।

२-जोन श्रीर चर्च

१२०४ में 'झूवर्ट वाल्टर' का स्वर्गवास हो गया। यह केंटबीरी का आर्च-विशप था। इसकी मृत्यु होने पर काइस्ट-चर्च के भिक्षुत्रों ने 'रेजिनाल्ड' नामक व्यक्ति को गुम रूप से त्राच-बिशप चुना श्रीर उसको पोप से पैलियम ले त्राने के लिये शीघ्र ही रोम चले जाने को कहा। इस उच्च पद को प्राप्त करने के पहले ही रेजिनाल्ड ने संपूर्ण गुप्त मंत्रणा किसी पर प्रकट कर दी। जोन को इस बात का पता लगते ही बुरा लगा श्रीर उसने श्रपने एक मंत्री, 'जोन डिग्रे' को त्राच-बिशप नियत करने के लिये पादिरयों को विवश किया। जब इस घटना का पोप को पता लगा, तो उसने 'स्टीफन लेंगटन' नाम के एक श्रांग्ल-विद्वान् को श्राच-बिशप नियत करके भेजा। परंतु जोन ने उसको श्राच-बिशप नियत करके भेजा। परंतु जोन ने उसको श्रपने देश में घुसने नहीं दिया श्रीर उसको श्राच-बिशप भी नहीं माना।

इसका परिणाम यह हुन्ना कि पोप श्रोर जोन का परस्पर भगड़ा हो गया। पोप ने जोन को धर्म-बहिष्कृत (interdict) कर दिया। इसके द्वारा श्रांग्ल-देश में संपूर्ण पूजा-पाठ बंद कर दिया गया। परंतु जोन 'धर्म-बहिष्कृत' के दंड से टस का मस न हुन्ना। उसने श्रांग्ल-पादिशों को पोप के विरुद्ध चलने के लिये विवश किया। जाचार होकर पोप ने जोन को 'कर्म-बहिष्कृत' (Excommunication) किया, जिससे धर्म के मामले में जोन का प्रत्येक प्रकार का हस्तक्षेप रोक दिया गया। परंतु जोन

को इसकी भी क्या परवा थी । श्रंत में पोप ने फ़्रांसीसी राजा फिलिप को इँगलैंड जीतने के लिये उद्यत किया। यह देखते ही जोन डर गया श्रीर उसने लैंगटन को आर्च-बिशप मान लिया। पोप भी श्रति चतुर व्यक्ति था । उसने इस स्वर्ण-सुयोग से पूर्ण लाभ उठाया श्रीर जीन को श्रपना वैसल बनने के लिये विवश किया। १२१३ में डोबर पर उसने पोप के प्रतिनिधि पांडल्फ ( Pandulf ) से श्रांग्ल-राज्य लिया श्रीर श्रधीनता-सूचक कर के तौर पर १०० मार्क्स पोप को देना स्वीकार किया । जोन का पोप की अधीनता स्वीकार करना बे-मतलब न था। इसमें भी उसने पूर्ण धृर्तता से काम लिया । पोप का प्रतिनिधि होने से आंग्लों पर उसने उच्छंखलता से राज्य करना प्रारंभ किया और फ़ांस पर भी श्राक्रमण करने की तैयारियाँ करने लगा। इँगलैंड को पोप के श्रधीन कर देने से श्रांग्ल-प्रजा का उसको कुछ भी भय न रहा श्रीर फ्रांस के श्राक्रमण से भी वह निश्चित हो गया। जो हो, जोन की इस धूर्तता से इँगलैंड को भविष्य में यथेष्ट हानि पहुँची।

३-जोन श्रीर महास्वतंत्रता-पत्र

जोन की स्वेच्छाचारिता श्रीर लोभ से संपूर्ण श्रांग्ल-प्रजा पीड़ित थी। फ़ांसीसी प्रदेशों के इँगलैंड से पृथक् हो जाने से नार्मन-बैरन इँगलैंड को ही श्रपना घर समभने लगे श्रौर राजा की शक्ति को परिमित करने का श्रवसर देखने लगे। जोन फ़ांसीसी प्रदेशों की विजय की धुन में था। इधर त्रांग्ल तथा नार्मन बैरनों ने लैंगटन से मिलकर एक 'महास्वतंत्रता-पत्र' तैयार किया । १२१४ में जब जोन फ़ांस से पराजित होकर हुँगलैंड लौटा, तो बैरनों ने उसके त्रिकृद्ध हथियार उठा लिए श्रीर उसको महास्वतंत्रता-पत्र पर हस्ताक्षर करने के िलये विवश किया। १२१× की १४ जुन में 'रक्नीमीड' ( Runnymede ) पर जोन ने उस महास्वतंत्रता-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए । जीन श्रीवल नंबर का बदमाश था । उसने हस्ताक्षर करके भी महास्वतंत्रता-पत्र की किसी भी धारा पर चलने का यल नहीं किया। इतना ही नहीं, उसने पोप को वहँकाया कि महास्वतंत्रता-पत्र के द्वारा पोप की शक्ति को बड़ा भारी धक्ता पहुँचता है। इसका परिणाम यह हुआ कि पोप ने महास्वतंत्रता-पत्र को श्रन्चित श्रीर निषम-विरुद्ध ठहराया। जीन ने विदेशियों की एक बड़ी भारी सेना एकत्र की श्रार नार्मन-बरंज़ के विरुद्ध युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। ईंगलैंड के सौभाग्य से १२१६ की १६ श्रॉक्टोबर को जोन की मृत्यु हो गई श्रीर श्रांग्ल-प्रजा को इस श्रत्याचारी से छुटकारा मिल गया। महास्वतंत्रता-पत्र (Magna Carta) की एक प्रति श्रांग्ल-श्रजायब-घर में श्रब तक विद्यमान है। प्रत्येक श्रांग्ल इस स्वतंत्रता-पत्र को त्राति एज्य दृष्टि से देखता है। महास्वतत्रता-पत्र की धाराएँ प्रायः हैनरी प्रथम के स्वतंत्रता-पत्र की ही धाराएँ हैं। न्याय के संबंध में महास्वतंत्रता-पत्र में जिला है कि "किसी भी स्वतंत्र पुरुष को बंदी, नियम-विरुद्ध तथा नष्ट न किया जायगा । जाति के नियमों के श्रनुसार ही प्रत्येक स्वतंत्र पुरुष का न्याय किया जायगा। न्याया-धीशों को वर्ष में चार बार प्रत्येक प्रांत में घृमना होगा। न्यायालय-संबंधी श्रनुचित तथा श्रधिक फ्रीस श्रागे से नहीं ली जायगी। दुर्गी के सिपाही से लेकर किसी उच्च अधिकारी तक को न्याय करने का श्रधिकार न होगा।" पुलिस की शक्ति पर भी महास्वतंत्रता-पन्न ने यथेष्ट प्रतिबंध लगाए । यदि कोई पुलिस का व्यक्ति किसी भी स्वतंत्र पुरुष को तंग करेगा, तो उस पर उसके पर के श्रनुसार जुर्माना किया जायगा। पुलिस के ही सदश सैनिकों की शक्रिको भी श्रार्थिक दृष्टि से कम करने का यल किया गया। साथ ही उनको विवाह तथा दायाद-संबंधी मामलों में स्वतंत्रता दी गई । महा-स्वतंत्रता-पत्र में राजा की श्रार्थिक शक्ति को बहुत ही श्रधिक परिमित कर दिया गया। इस संबंध में उसकी कुछ धाराएँ यहाँ लिख देना आवश्यक प्रतीत होता है-

(१) लंदन तथा श्रम्य नगरों को श्रपनी प्राचीन स्वतंत्रताएँ प्राप्त होंगी।

- (२) व्यापारियों के पदार्थ सुरक्षित रहेंगे श्रौर उन पर श्रनुचित श्रधिक कर नहीं लगाया जायगा।
  - (३) सारे इँगलैंड में एक ही तोल तथा नाप होगी।
- (४) किसी भी नगर या स्वतंत्र पुरुष को पुल बाँधने के लिये विवश नहीं किया जायगा।
- (१) किसी भी ज्यक्ति का कोई भी पदार्थ, राजा भी, उसकी त्राज्ञा के बिना नहीं ले सकेगा।
  - (६) नए जंगलों को पुनः कटवा दिया जायगा।
- (७) जंगल से बाहर रहनेवालों को 'जंगल-न्याया-लय' के सम्मुख उपस्थित नहीं किया जायगा।

'जोन' को महास्वतंत्रता-पत्र की थाराश्रों के श्रनुसार चलाने के लिये २४ लॉडों की एक उप-सिमित नियत की गई। महास्वतंत्रता-पत्र की सहस्रों प्रतियाँ सारे हुँगलैंड में बाँटी गई। महास्वतंत्रता-पत्र की एक मुख्य धारा यह थी कि 'जनता की स्वीकृति के बिना राजा किसी भी प्रकार का कर या श्रार्थिक सहायता नहीं ले सकता।' इस धारा का श्रांगे चलकर स्थान स्थान पर काम पढ़ेगा, श्रतः इसकी याद रखना चाहिए। रिचर्ड तथा जोन के राज्य-काल की मुख्य-मुख्य घटनाएँ इस प्रकार हैं—

सन् मुख्य-मुख्य घटनाएँ ११८६ सिंहराज रिचर्ड का राज्याधिरोहण ११८६-१११२ रिचर्ड का क्रुसेड पर जाना

# नार्मन श्रौर एंजविन राजा

132

| 3388 | रिचर्ड का केद से छ्टकर इँगलैंड श्राना    |
|------|------------------------------------------|
| 3388 | रिचर्ड प्रथम की मृत्यु                   |
| 3388 | जोनलैंड का राज्याधिरोहण                  |
| 1208 | नार्मंडी का खोना                         |
| १२०५ | इँगलैंड का पोप द्वारा धर्म-बहिष्कृत होना |
| 3233 | जोन का पोप की श्रधीनता स्वीकार करना      |
| 323X | महास्वतंत्रता-पत्र                       |
| 1218 | जोन की मत्य                              |

# सप्तम परिच्छेद

# नार्मन ब्रिटन की सभ्यता

#### (१) नार्मन-विजय के लाभ

नार्मन-विजय को सारे देश के ऐक्य का बीजोत्पादक कहना कोई अत्युक्ति नहीं है, क्योंकि इस विजय से ही देश की शक्ति बढ़ों, एकता की स्थापना हुई छोर भिन्नता की दीवारें टूट गईं। नार्मन लोगों ने यदि सारे त्रिटन-द्वीपों को जीता न होता, तो इस देश का इतिहास दूसरी ही तरह का होता।

नार्मन द्वारा फ्युडल-विधि की स्थापना से योरप की आधारण सभ्यता ब्रिटन में भी फैल गई। नए विचारों श्रौर सामयिक हलचलों में इँगलैंड ने पूर्ण भाग लिया श्रौर कई एक में अप्रशी भी होना प्रारंभ कर दिया। विदेशों में भी यहाँ के राजा की धाक बैठ गई थी और प्यृडल-संस्थाएँ भी और देशों की ऐसी ही थीं। इँगलैंड न धर्म-युद्धों और खंतर्जातीय मामलों में पूरा भाग लेना प्रारंभ कर दिया। कार्य-जगत् की अपेक्षा विचार-जगत् में सहानुभूति का यह संबंध अत्यधिक था। विस्तृत रूप से यह धार्मिकावस्था के शीर्पक में देखा जायगा।

#### (२) राजनेतिकावस्था

# (क) राजा, महासभा ऋार राज्याधिकारी

विटनेजिमाट नाम की जातीय सभा का स्थान 'महा-सभा' ने ले लिया। यह नियंत्रण श्रीर शक्ति में उसी के समान थी। इसकी रचना १२ वीं शताब्दी में राजा की श्रध्यक्षता में टेनैंट लोगों द्वारा की गई थी। नए नियम श्रीर श्रसाधारण कर इसी के द्वारा नियत होते थे; परंतु जातीय सभा की तरह इसका भी शक्तिशाली राजाश्रों की इच्छाश्रों को बंद या उसका विरोध कर सकना श्रसंभव था। 'क्यूरियारेजिस' श्रीर 'ऐक्सचेकर-विभाग' के श्रीधकारियों को राजा ही नियत करता था। दोनों में राजा का प्रधान मंत्री मुख्य स्थान पाता था। शेष राज्या-धिकारी निम्न-लिखित हुश्रा करते थे—

( ५ ) जस्टीकार—राजा की उपस्थिति में प्रधान मंत्री श्रौर श्रनुपस्थिति में राजा का कार्य करता था।

- (२) चांसलर-पद पर दो व्यक्ति होते थे, जो मुख्य मंत्री समक्ते जाते थे।
- (३) कोषाध्यक्ष त्रार्थिक मामलों का निर्णय तथा नियंत्रण करताथा। ये पद प्रायः पढ़े-लिखे धार्मिक लोगों को ही दिए जाया करते थे। ये लोग इन्हें श्रपने वंशों में नहीं चला सकते थे।
  - (४) मार्शन श्रीर
- (१) कांस्टेबिल श्रर्थात् सेनापति श्रोर नायक के पदों पर लॉर्ड नियत किए जाते थे । ये पद वंश-परंपरा-गत थे।

#### (ख) स्थानीय शासन

भिन्न-भिन्न ज़िलों के स्थानीय न्यायालय श्रव तक विद्य-मान थे। हैनरी द्वितीय के सिर्केट (Circuit) श्रोर साक्षी (Jury) विधि ने इनका राज्य से संबंध जोड़ दिया था श्रोर राजाश्रों ने इन्हें धन श्रोर जन-सम्मति प्राप्त करने का श्रच्छा साधन समभ रक्खा था। इनके प्रतिनिधि वर्ष में दो बार वेस्ट-मिनिस्टर के ऐक्सचैकर के पास धन श्रोर उसका हिसान देने जाया करते थे। ये ही श्रपने प्रांतों में राजा के प्रतिनिधि श्रोर स्थानीय शासकों से स्यवहार करते थे।

(ग) प्राम श्रीर उनका शासन नोबल लोगों की भूमियाँ प्राम-समृहों (Manors) में विभक्त थीं श्रीर यह सब एक ही प्रकार की थीं। प्रत्येक मंडल (Manor) का स्वामी लॉर्ड कहा जाताथा, जो सारी भूमि का नियंत्रण श्रीर श्रपनी भूमि के निवासियों का अपने न्यायालय में न्याय करता था। दोषों की परीक्षा के लिये इसकी सहायतार्थ एक न्याय-समिति होती थी. जिसे ऐतिहासिक कोर्टजीट (Court leet) कहते हैं । जिनके स्वामित्व में श्रधिक भूमि थी, उनकी वह भूमि दो भागों में विभन्न होती थी। एक भाग हैमें (Demesne) कहाता था, जिसमें लॉर्ड लोगों के नौकर ग्रामीणों द्वारा कृषि करवाया करते थे। ग्रामीण लोगों के कछ दिन निश्चित होते थे, जिनमें वे लॉर्ड लोगों का ही कार्य करते थे। शेष भूमि उन लोगों में बाँट दी जाती थी, जो इसी भू-भाग के श्राधार पर श्रपना पेट पालते थे। इनके पास निवासार्थ कुटिया, भोजनार्थ मांस, रोटी श्रादि, जीवन-निर्वाहार्थ भृमि श्रीर शीत-काल के लिये पर्याप्त वस्त्र होते थे। सैनिक कार्यों का अभ्यास इनको नहीं कराया जाता था, पर युद्र के समय में सब से श्रधिक कष्ट येही लोग भोगते थे। यशपि इस प्रकार के श्रथम लोगों की श्रेणी देश में बहुत बढ़ गई थी, पर प्राचीन पृणित दासता बहुत कुछ लुप्त हो गई थी।

(३) सामाजिकावस्था

(क) जनतः

जनता वैसा ही जीवन व्यतीत करती थी, जैसा उसके

पूर्वज नार्मन-विजय से पहले किया करते थे। प्रत्येक का जीवनाधार कृषि ही होती थी। नार्मन लोग भी ज़र्मीदार बनने लग गए थे, पर राजनैतिक मामलों में ये राजा के संदेह-पात्र होते थे और पारस्परिक कलह में फँसे रहते थे। जनता निम्न-लिखित श्रेणियों में बँटी हुई थी—

- (१) भिन्न-भिन्न मंडलों के वंश-परंपरा-गत शासक ऋर्ल लोग संख्या में थोड़े श्रीर शक्ति में सब से बड़े श्रीर स्वेच्छाचारी होते थे।
- (२) बड़े बड़े ताल्लुक़ेदार उल्हृष्ट बैरन (Greater Barans) कहलाते थे। ये महासभा के सभ्य होते थे। १३ वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये १०० से ज़्यादा नहीं थे। श्रांग्ल-राजा महासभा के श्रिधिवेशन में विशेष पत्र (Special Writ) द्वारा इनको बुलाता था। छोटे-छोटे ताल्लुक़ेदार लोग (Lesser Barans) निकृष्ट बैरंज़ कहलाते थे।
- (३) निकृष्ट वैरंज़ प्रांतीय शासकों के पास भेजे हुए साधारण पत्र (General Write) को पाकर महासभा के ऋधिवेशन में जाते थे। धीरे-धीरे ये लोग नाइट के रूप में बदल गए।
- (४) शुरू शुरू में नाइट लोगों की एक विशेष श्रेगी थी, जो धर्म-युद्धों में जाती थी।

नाइट लोग शस्त्रास्त्र से सिजित रहते श्रीर श्रश्वा-

रोहण में चतुर होते थे । नाइट-पद की प्राप्ति राजा तक के लिये गौरव श्रीर श्रिममान का कारण समक्की जाती थी । १३ वीं शताब्दी में 'नाइट' शब्द का प्रयोग निकृष्ट वैरंज़ या छोटे-छोटे मूमि-पतियों के लिये ही रह गया। (ख) निवास के दंग

श्रव तक लोगों का जीवन सरल श्रीर कठोर था। ऐशो-श्राराम के सामान राजा श्रीर नोबल लोगों से भी दूर थे। घर लकड़ियों के थे। किले श्रंधकार से श्राच्छ्रज्ञ श्रीर मैले से भरे रहते थे। एक ही मकान में पकाना, खाना पीना, सोना श्रादि सब काम होते थे। कोई श्रानंद के साधन न थे।

#### (ग) भोजन और वेश

नार्मन-लोगों ने श्रीर बातों के साथ-साथ भोजन-विधि को भी श्रत्युत्तम बनाया । मिदिरा का पान कम किया। श्रच्छे-श्रच्छे शानदार वस्त्रों श्रीर बृटों का पहनना शुरू किया । नार्मन लोग दाढ़ी-मूझ मुड़वाकर रहते थे । विवाहित स्त्री-पुरुष सिर नंगा रखते थे, केवल वर्षा श्रीर श्रांधी के दिनों में टोपी रख लिया करते थे। धनी लोग पक्षियों के मुंदर-सुंदर बालों का भी प्रयोग करते थे।

(४) ऋार्थिकावस्था

(क) व्यापार

नार्मन-विजय का परिणाम नगरों की स्थापना और

ह्यापार-वृद्धि भी हुन्ना । कई नगर व्यापार श्रीर कला-कौशल के केंद्र हो गए । व्यापारियों के संघों (Merchant Guilds) की स्थापना हो गई । व्यापार का एकाधिकार भी प्रारंभ हो गया । नार्मन लोग सैनिक कायों की तरह व्यापार में भी कुशल थे। धर्मात्मा एडवर्ड के समय में इन्होंने लंदन में श्राकर व्यापार से ही उच्च स्थिति बना ली थी । उदाहरणार्थ संत टामस वैकट का पिता, जो नार्मन था, व्यापार से ही इतना उच्च हुन्ना कि उसके पुत्र का नाम इतिहास में श्रमर हो गया है।

यहृदी लोगों ने भी बड़े-बड़े नगरों में रहना प्रारंभ कर दिया था। ये महाजनी का काम किया करते थे। क्रिश्चियन लोगों का धार्मिक नियम उन्हें धन को ब्याज पर देने से रोकता था, श्रतः इन लोगों का इस कार्य में क्रियात्मक एकाधिकार था। ये लोग श्रधमणों (जो प्रायः क्रिश्चियन होते थे) को बहुत तंग करते थे। ब्याज की मात्रा श्रिथिक कर रक्ष्णी थी, श्रतः क्रिश्चियन भी इन्हें श्रत्यिक तंग करते थे श्रीर श्रक्सर तो बड़ी क्र्रता से इन-को मार डालते थे। ये लोग विशेष प्रकार के वस्त्र पहनते थे श्रीर नगर के विशेष भाग में रहते थे। राजा को ये खूब श्राण देते थे, श्रतः राजा की कृषा के विशेष पात्र थे। धीरे-धीरे इन्होंने भी नियम, न्यायालय श्रीर रीति- रिवाजों में भाग लेना शुरू किया । ये बहुत धनी थे श्रीर पत्थरों के घरों में रहते थे।

(ख) नगर

नगरों में "लंदन" टेम्स नदी के तट पर सब से बड़ा नगर था। इसने महात्मा एडवर्ड के समय से राजधानी का रूप प्रहण किया। स्वतंत्रता-पत्रों से इसके निवासियों ने विशेष स्वतंत्रताएँ प्राप्त कीं श्रीर हैनरी प्रथम के स्वतंत्रता-पत्र से इसे अत्यधिक स्वतंत्रता मिली । इसके निवासी राजनैतिक मामलों में अच्छा भाग लेते थे। स्टीफन श्रोर मैटिल्डा के पारस्परिक कलह में स्टीफन की सहायता श्रीर फिर जोन का विरोध ( महास्वतंत्रता-पत्र पर हस्ताक्षर करवाते समय ) ध्यान देने योग्य है । दूसरी श्रेणी का नगर 'यार्क'' था, जो उत्तरीय प्रांतों की राजधानी था। तीसरा "एरजीटर" था, जो पश्चिम का मुख्य नगर था । "त्रिसल" लंदन से दूसरा बंदरगाह था । "नीर्विच" कला-कौशल के लिये मुख्य नगर था। पूर्व-दक्षिण के ४ बंदर "सिंके पोर्ट्स" ( Cinque Ports ) कहाते थे; वे युद्ध के समय श्रपने जहाज़ों द्वारा राजा की सहायता किया करते थे। इनमें मुख्य "डोवर" था, जो यात्रियों के लिये योरप आने-जाने का मुख्य बंदरगाह था।

(५) शिक्षा

बारहवीं शताब्दी में राज्य में श्रनेक सुधार हुए।

धर्म श्रोर सभ्यता की श्रव्ही उन्नति हुई। स्वाध्याय त्रीर शिक्षा का जीवन भी इसी समय समुत्रत हुआ। 'लैं फ्रेंक' श्रीर 'श्रन्सल्म'-जैसे विद्वानों ने विद्यार्थियों के भुंड-के-भुंड इकट्ठे करके पढ़ाना श्रौर उनमें विद्या-प्रेम पैदा करना प्रारंभ किया । धीरे-धीरे जगह-जगह विद्या-पीठों श्रौर विश्वविद्यालयों की स्थापना शुरू हो गई । पूर्व में 'पेरिस' का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, जिसके शिष्य स्थान-स्थान पर सारे योरप में जाया करते थे। हैनरी द्वितीय के समय 'ब्रॉक्सक्रोर्ड' में इसी नाम का विश्वविद्यालय स्थापित हुन्रा, जो त्रांग्लों का त्रपना पहला और मुख्य विद्या-पाठ था। १३ वीं शताब्दी तक विद्या-पीठों का पूर्ण सुधार हो गया और इन्होंने विद्या श्रौर विचार के जगत् में यथेष्ट भाग लिया । ग्लाउसस्टर के राबर्ट ने, जैसा कि लिखा जा चुका है, ऐतिहासिक शिक्षा के लिये बहुत कुछ किया। पादरियों, राज-नीति-ज्ञों श्रीर विद्यार्थियों की भाषा लैटिन ही थी। यही शिक्षा का माध्यम थी । मन्मथ के जिन्नाफ़ी ने अपनी एक पुस्तक इसी भाषा में लिखी । इस प्रकार अनेक पुस्तकें लैटिन में ही इस समय प्रकाशित हई।

श्रव "श्रांग्लों की जातीयता का उदय कैसे हुआ।" इस पर कुछ विचार करते हैं। (६) नार्मन श्रीर एंजविन राजा





## तृतीय ऋध्याय

# श्रांग्लों में जातीयता का उद्य

( १२१६–१३६६ )

्रप्रथम परिच्छेद

## हैनरी तृतीय ( १२१६-१२७२ )

जोन का बड़ा पुत्र १ वर्ष ही का था कि राजा के मित्रों ने उसे हैनरी तृतीय के नाम से इँगलैंड का राजा उद्घोषित कर दिया। हैनरी के बालक होने के कारण उसके स्थान पर पेंबुक के ऋर्ल, विलियम मार्शल ने हँगलैंड तथा श्चायलैंड का शासन करना प्रारंभ किया । पोप के प्रति-निधि. गेली ने उसको शासन के कार्य में यथेष्ट सहायता दी। इन दोनों के दूर-दर्शिता-पूर्ण कार्य से बालक-राजा के मित्रों की संख्या क्रमश: बढ़ती गई। बैरंज़ के विद्रोहों को शांत करने के लिये हैनरी तृतीय के नाम से 'महास्वतंत्रता-पत्र' निकालकर पेंब्रुक ने बहुत ही उत्तम कार्य किया, क्योंकि इससे लुइस को धूर्तता करने का श्रवसर नहीं मिल सका। १२१७ में पेंत्रुक ने लिंकान पर लुइस को एक सम्मुख-युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया श्रीर इसी समय 'द्यूबर्ट-हि-वर्ग' ( Hübert De Burgh ) ने उसके जहाज़ी बेड़े को सैंड्रिच से परे ही नष्ट कर दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि उसने विलियम मार्शल से 'लैंबेथ' की संधि कर ली, जिसके अनुसार उसने इँगलैंड का पीछा छोड़ दिया । लूइस के इँगलैंड छोड़ते ही 'महास्वतंत्रता-पत्र' पुनः एक नवीन रूप में निकाला गया । इसमें 'जंगल-नियमों' की कठोरताओं को बहुत कुछ कम करने का यन किया गया।

१२१६ में नियम-परायण, दूर-दर्शी विलियम मार्शल की मृत्यु हो गई। इसके अनंतर कटबेरी के आर्च-बिशप, लेगटन ने ही राज्य-कार्य चलाना प्रारंभ किया। पोप के प्रतिनिधि, पांक्लफ के हस्ताक्षेपों से तंग आकर आर्च-बिशप ने उसकी रोम में बुला लेने के लिये पोप को विवश किया। इन्हीं दिनों फालकस तथा रोचिज़ (जोन के मित्र) नामक विदेशियों ने राज्य-कार्य में विघ्न डालना चाहा, परंतु उन्हें झुबर्ट-डि-बर्ग ने दबा दिया।

१२२७ में पोप ने हैनरी तृतीय को स्वयं ही राज्य-कार्य चलाने के लिये त्राज्ञा दे दी। १२२८ में लैंगटन की मृत्यु हो गई। १२३२ में पीटर-डि-रोचिज़ ने 'हैनरी' को श्रपने वश कर लिया श्रोर झूबर्ट को पद-च्युत करवाकर स्वयं उसका स्थान ले लिया। इन दिनों केंटबेरी का श्रार्च-बिशप 'एडमंड रिच' था। इसने हैनरी तृतीय को समकाया कि तू पीटर-डि-रोचिज़ को हँगलैंड से निकाल दे। श्रार्च- विशप की बात उसकी समंभ में आ गई श्रीर इस पर उसने रोचिज़ को निकाल दिया।

हैनरी तृतीय स्वभाव का प्रमादी तथा श्रकमेण्य था। इसी कारण वह सफलतापूर्वक राज्य नहीं कर सका। इसमें संदेह नहीं कि वह धर्मात्मा तथा कोमल-हृदय था। विद्या तथा पुस्तकों से उसको प्रेम था। श्रपने श्रांग्ल होने का उसको श्रममान था श्रीर इसीलिये उसने श्रपने बड़े पुत्रका नाम एडवर्ड रक्खा था। बैरन लोगों पर इसका बिल्कुल विश्वास नहीं था; श्रतः उसने विदेशियों के द्वारा ही इँगलैंड का शासन करना चाहा। १२३४ से १२४८ तक इँगलैंड में विदेशियों के फुंड-के-फुंड श्राते गए श्रीर सब उच्च-पद क्रमशः उन्हीं के हाथ में चले गए।

### (१) हैनरी तृतीय तथा विदेशी मित्र

१२३६ में हैनरी ने प्रावंस के शासक की कन्या, 'इलीनर' के साथ विवाह कर लिया। लूइस नवम की स्त्री मार्गरट इसकी बहन थी श्रीर 'सैवाय' का शासक इसका नाना था। सैवाय तथा प्रावंस के छोटे-छोटे ताल्लुक़ेदारों ने इलीनर के कारण इँगलैंड श्राना प्रारंभ किया श्रीर हैनरी की कृपा से वे श्रपने को मालामाल करने लगे। इन्हीं विदेशियों में से मांटफ्रोर्ट के 'सीमन' ने राजा की कृपा से लीसस्टर के श्रलें का पद प्राप्त किया श्रीर उसकी बहन से विवाह भी कर लिया।

इन्हीं दिनों पोप ने भी इँगलैंड को लूटने का प्रा प्रयत्न किया । 'इन्नोसंट तृतीय' के उत्तराधिकारी ने हँगलैंड पर अपने और भी अधिक अधिकार प्रकट किए। उसने श्रच्छे-श्रच्छे गिरजाघरों का स्वामित्व फ्रांसीसी तथा इटैलियन पुरोहितों को दे दिया। ये लोग धर्म का काम तो कुछ नहीं करते थे। हाँ, गिरजाघरों की संपत्ति से रुपया इकट्टा करके अपने को समृद्ध बनाना इनका काम था। पोप तथा सम्राट् फैडिरिक द्वितीय के युद्धों के कारण इँगलैंड पर पहले से अधिक कर लगाए गए। पोप ने 'श्रोटों नामक इटैलियन को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा। श्रोटों के ब्यवहार से श्रांग्ल कुद्ध थे। १२३८ में श्रांक्सफोर्ड के विद्वानों से उसका भगड़ा हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि उसको इटली लौट जाना पड़ा।

श्रार्च-बिशप, एडमंड ने श्रांग्लों को राजा तथा पोप के श्रत्याचारों तथा लूटों से बचाना चाहा । परंतु जब वह इस कठिन कार्य के करने में श्रसमर्थ हो गया, तब वह निराश होकर विदेश चला गया श्रोर वहाँ पर ही मर गया । उसके धर्मात्मापन के प्रभाव से लोग उसे 'संत एडमंड' के नाम से पुकारने लगे। उसकी प्रसिद्धि सर्वत्र फेंस गई।

१२४२ में हैनरी ने अपने पिता के खोए हुए राज्यों

को फ़्रांस से जीतना चाहा, परंतु 'टेलिवरी' के युद्ध में पराजित होकर वह इँगलैंड लौट श्राया । १२४८ में गास्कनी के उद्दंड ताल्लुकेदारों के शासन के लिये उसने सीमन को वहाँ भेजा। गास्कनी में पहुँचते ही सीमन ने कठोरता से शासन किया श्रीर सारे राज्य में पृर्ण शांति स्थापित कर दी । उसके कठोर ब्यवहार से कुद्ध होकर कुछ गास्कनों ने हैनरी से उसकी शिकायत की । श्रतएव हैनरी ने उसको इँगबैंड बुला लिया । इस घटना से 'सीमन' हैनरी का विरोधी हो गया श्रौर श्रन्य श्रसंतृष्ट श्चांग्ल-बैरनों के साथ मिल गया । इन्हीं दिनों पोप ने हैनरी को घोका दिया कि यदि वह उसको बहुत-सा रुपया दे दे, तो वह सिसली का प्रदेश जीतकर उसके पुत्र, 'एडमंड' को ही वहाँ का राजा बना दे । बेचारा हैनरी पोप की चालाकी को नहीं समका श्रीर उसके धोके में श्रा गया। परिणाम इसका यह हुश्रा कि उससे रुपया लेकर पोप ने अपना काम निकाला और उसे श्रंत तक चकमा ही देता रहा।

#### (२) आंग्ल-जाति की उन्नति

हैनरी तथा पोप के कार्यों से आंग्ल-जनता को जो कष्ट पहुँचे थे, उनका उन्नेख किया जा चुका है। हैनरी का दुष्प्रबंध आंग्ल-जनता को इसलिये भी श्रसद्धाथा कि वह राजनैतिक विषयों में दिन-दिन श्रवनित कर रही थी। हाँ, धार्मिक विषयों में उसकी उन्नति हो रही थी। इन्हीं दिनों 'में डिकेंट' भिक्षुत्रों का उदय हुन्ना था, जिनके डामिमिनिकंज तथा फ़ांसिस्कंज नामक दो संघों ने योरप में बहुत ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की थी। १२२१ से १२२४ तक इन भिक्षुत्रों ने हुँगलैंड पर भी पदार्पण किया श्रीर उसमें एक नवीन धार्मिक जान डाल दी। श्राश्चर्य की बात है कि हुँगलैंड में विश्वविद्यालयों का प्रारंभ भी इसी समय से हो जाता है श्रीर मध्य-कालीन कला-कौशल पूर्णता पाता है। इन दिनों व्यापार तथा व्यवसाय, नगर तथा कस्बों के उदय होने से हुँगलैंड दिन-दिन समृद्ध हो रहा था। जातीयता का भाव भी उसमें श्रंकरित हो गया था। १२४६ में श्रक्षं 'सीमन' के नेतृत्व में श्रांगल-वैरनों ने राजा तथा उसके मित्रों की शिक्त को नष्ट कर दिया।

## (क) मैड पार्लियामेंट (१२५८)

१२४८ में राजा को धन की अत्यंत अधिक आवश्यकता हुई । अतः उसने वेस्ट-मिनिस्टर में पार्कियामेंट का अधिवेशन किया और बैरनों से रुपया माँगा, परंतु उन्होंने नहीं दिया । कुछ मास बाद 'जून' में पुनः पार्कियामेंट का अधिवेशन किया गया । इसमें सब बैरंज़ स-शस्त्र और स-सैन्य आए थे, क्योंकि उनको वेक्ज़ में युद्ध करने के ब्रिये जाना था । राजा के मित्रों ने ऑक्सफ्रोर्ड की इस पार्लियामेंट को 'मैड पार्लियामेंट' का नाम दिया, क्योंकि इसने राजा के श्रधिकारों को पद-दिलत श्रीर उसके मित्रों की शिक्त सर्वधा नष्ट कर दी। मैड पार्लियामेंट ने २४ व्यक्तियों की एक उप-समिति को यह कार्य सुपूर्द किया कि वह 'श्रागे इँगलैंड का राज्य कस चलाया जाय,' इस पर श्रपनी सम्मति प्रकट करे । कुछ ही दिनों बाद उप-समिति की सम्मति आई, जिसके अनुसार पंदह व्यक्तियों की एक स्थिर उप-सभा नियत की गई, जो राजा को प्रबंध के मामले में सदा ही सलाह दिया करे । सब विदेशियों को देश-निकाला दे दिया गया । सारी पार्लियामेंट ने १२ व्यक्तियों को श्रपना प्रतिनिधि चुना, जो वर्ष में तीन बार 'स्थिर उप-समिति' के साथ संपूर्ण राजकीय प्रश्नों पर विचार किया करें। १२४६ में इँगलैंड ने फ़ांस से संधि कर ली । यह संधि 'पैरिस की संधि' के नाम से प्रसिद्ध है। इसके श्रनसार राजा के संपूर्ण फ्रेंच-प्रदेश लूइस ने ले लिए और गास्कनी तथा इँगलिश चैनल के कुछ द्वीप श्रांग्लों को दे दिए।

## (त) बेरन-युद्ध (१२६३)

मैड पार्लियामेंट द्वारा नियत की गई १४ व्यक्तियों की उप-समिति ने राज्य-कार्य प्रच्छी तरह नहीं चलाया। इस से श्रांग्लों में भयंकर श्रसंतोष फैल गया। जीसस्टर

के श्रर्ल, सीमन ने श्रसंतोषी पार्टी का नेतृत्व ग्रहण किया, परंतु ग्लाउसस्टर के श्रर्ल, रिचर्ड ने उसका साथ नहीं दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि बैरनों के दो हिस्से हो गए। हैनरी तथा उसके पुत्र एडवर्ड ने इस भगदे से पूर्ण लाभ उठाया श्रीर श्रपने को श्रांग्ल-जनता का नेता बना लिया । कुछ समय तक एडवर्ड तथा सीमन साथ मिलकर काम करते रहे, परंतु श्रंत में दोनों की नहीं बनी श्रौर एडवर्ड सीमन का जानी दुश्मन हो गया । हैनरी ने १४ व्यक्तियों की उप-समिति तोइ दी श्रीर स्वच्छंदता-पूर्ण शासन करने लगा । इससे संपूर्ण बैरंज़ सीमन से मिल गए श्रीर राजा से युद्ध करने के बिये तैयारियाँ करने लगे । राजा तथा बैरंज़ शक्ति में बराबर थे, श्रतः चिर काल की कलह का कोई परिणाम नहीं हुआ। १२६३ की दिसंबर में दोनों ही दलों ने संपृर्ण निर्णय फ़ांस के राजा लूइस पर छोड़ दिया। उसने हैनरी के पक्ष में ही अपना निर्णय दिया । सीमन को यह कब स्वीकृत हो सकता था ? उसने फ्रौरन हैनरी के विरुद्ध लड़ाई ठान दी । श्रारंभ में राजा ने बड़ी सफलता प्राप्त की श्रीर केंट तथा ससेक्स जीतकर वह ल्यूज़ नाम के स्थान पर जा पहुँचा । सीमन ने श्रपृर्व चतुरता से हैनरी और पुडवर्ड दोनों को ही वहाँ क़ैद कर बिया श्रौर उनको नई रीति पर राज्य करने के बिये

विवश किया। ६ व्यक्तियों की एक उप-समिति बनाई गई। राजा के स्थान पर वास्तव में यह उप-समिति ही हँगलैंड का शासन करने लगी। इन्हीं दिनों रानी इलीनर तथा वेल्ज्ञ के सीमा-प्रांतीय लॉडों ने फ्रांस में सेना एकत्र की श्रीर वे इँगलैंड पर श्राक्रमण करने का श्रवसर देखने लगे।

### (ग) सीमन की पार्लियामेंट (१२६५)

रानी तथा सीमा-प्रांतीय लॉडॉं के प्राक्रमण से देश को सुरक्षित रखने के लिये सीमन ने श्रांग्ल-जनता की श्रपनी श्रोर मिला लेना श्रावश्यक समका । १२६४ में उसने खोक-सभा (House of Commons) का अधिवेशन किया। इसमें संपूर्ण जनता के प्रतिनिधि समुपस्थित थे। श्रांग्ल-इतिहास में सीमन की यह पार्लियामेंट बहुत विख्यात है। त्रांग्ल-जनता सीमन को बहुत पुज्य दृष्टि से देखती है ; क्योंकि यही पहला व्यक्ति है, जिसने उनको स्वतंत्रता तथा शक्रिका मार्ग दिखाया । पार्लियामेंट से सहायता मिलने पर भी सीमन की शक्ति नहीं बढ़ी। इसका कारण यह था कि बैरन लोग स्वार्थी थे भ्रोर उनको सीमन की नीति पसंद नहीं थी। ग्लाउसस्टर के श्रर्ल ने सब से पहले उतका विरोध किया श्रीर ग्लैमरगान में उसके विरुद्ध विद्वोह खड़ा कर दिया। सीमन ग्लैमरगान की श्रोर शीघ्र ही सेना-सहित चल पड़ा श्रीर श्रपने साथ हैनरी तथा एडवर्ड को भी लेता गया। श्रवसर पाकर एडवर्ड उसकी क्रेद से भाग गया श्रीर ग्लाउसस्टर से मिल गया।

'ऐवशाम' नाम के स्थान पर सीमन तथा एडवर्ड का भयंकर युद्ध हुन्ना । सीमन के पास सेना बहुत थोड़ी थी, श्रतः वह युद्ध में परास्त हुन्ना श्रीर युद्ध में ही मर गया । एडवर्ड ने श्रपने पिता को सीमन की क़ैद से छुड़ा लिया। वेल्ज़ का राजा सीमन का साथी था । उसको शांत करने के लिये एडवर्ड ने उससे 'श्र्यस्वरी' की संधि कर ली श्रीर शासन करने के लिये उसको वेल्ज़ के बहुत-से प्रदेश दे दिए । थोड़े समय बाद ही वह क्र्सेड पर चला गया श्रीर वृद्ध हैनरी श्रकेला ही इँगलैंड का शासन करता रहा । १२७२ की नवंबर में वृद्ध राजा की मृत्यु हो गई श्रीर वह वेस्ट-मिनिस्टर के गिरजाघर में गाड़ा गया । हैनरी तृतीय के राज्य-काल की मृत्य-मृत्य घटनाएँ इस प्रकार हैं—

सन् मुख्य-मुख्य घटनाएँ
१२१६ हैनरी तृतीय का राज्याधिरोहण
१२१७ विकान का गुद्ध
१२१६ विजियम मार्शल की मृत्यु
१२३२ ह्यूबर्ट-डि-बर्ग का श्रधःपतन
१२४८ सीमन गास्कनी का शासक नियत

| १२४म        | श्राक्सफ़ोई के नियम   |
|-------------|-----------------------|
| 3248        | पैरिस की संधि         |
| १२६४        | ल्यूज़ का युद्ध       |
| १२६५        | सीमन की पार्लियामेंट  |
| १२६४        | ऐवशाम का युद          |
| <b>३२६७</b> | श्र्यस्वरी की संधि    |
| ३२७२        | हैनरी तृतीय की मृत्यु |

# द्वितीय परिच्छेद एडवर्ड प्रथम (१२७२-१३०७)

एडवर्ड प्रथम तेंतीस वर्ष की श्रायु में राज्य पर बढा। इसने बैरन-युद्ध में पिता की जिस प्रकार सहायता की थी, उसका उन्नेख किया जा चुका है। यह दृढ़ प्रकृति, साहसी, कर्मण्य तथा स्वेच्छाचारी था। इसम शिक्ष प्राप्त करने की बहुत प्रवल इच्छा थी। श्रतः इसने प्रजा के प्रति बहुत श्रिषक सहानुमृति प्रकट की श्रीर उसकी सहायता से बैरंज पर पूरी तौर पर स्वेच्छाचारी शासन किया। वह मिज़ाज का गरम था श्रीर क्रोध म श्राकर श्रवसर क्रूर-से-क्रूर कर्म कर बैठता था। श्रांग्ल-इतिहास म इसका राज्य श्रत्यंत श्रावश्यक है। श्रांग्ल-ऐतिहासिक इसको स्कॉटलैंड के प्रथम विजेता तथा प्रसिद्ध नियम-निर्माता की उपाधि से सुशोभित करते हैं।

(१) एडवर्ड प्रथम श्रीर विदेशी युद्ध

(क) वेल्ज का प्रथम युद्ध

वेदज के राजाओं ने एडवर्ड प्रथम को राज्य पर आते ही कष्ट पहुँचाया। 'ल्यूलिन' नामक वेद्य राजा ने अपने आपको 'साइमन' का शिष्य प्रकट किया और १२७४ में साइमन की कन्या से विवाह करने के लिये उद्योग करने लगा। देवी घटना से साइमन की कन्या वेदज़ जाते समय एडवर्ड के मित्रों के हाथ पड़ गई और उन्होंने उसको लंदन भेज दिया। १२७७ में एडवर्ड ने उत्तरीय वेद्या पर एक भयंकर आक्रमण किया और वेद्य राजा को 'कान्वे की संधि' (Treaty of Conway) की शर्तों को स्वीकृत करने पर वाध्य किया। इस संधि के अनुसार उससे संपूर्ण वेद्य प्रांत छीन लिए गए, जो उसने 'श्रूयस्वरी' के युद्ध में जीते थे।

जीते हुए प्रांतों पर एडवर्ड तथा उसके प्रतिनिधियों का शासन बहुत कठोर हुआ। इससे वेल्श प्रजा में भयंकर स्रसंतोष फेला श्रौर वह विद्रोह करने को तैयार हो गई। स्युलिन तथा उसके भाई डेविड ने इन विद्रोहियों को पूर्ण सहायता पहुँचाई। इसका परिणाम यह हुन्ना कि १२८२ में एक बड़ी सेना के साथ एडवर्ड ने वेल्ज़ पर स्नाक्रमण किया श्रौर 'श्रोवीनिविज' के युद्ध में डेविड तथा स्युलिन को पराजित किया। स्युलिन युद्ध में ही मारा गया श्रीर डेविड पकड़ा जाकर फॉॅंसी पर चढ़ा दिया गया।

१२८४ में एडवर्ड प्रथम ने वेल्रज़ के शासन के िसये बहुत-से राज्य-नियम बनाए। इसने संपूर्ण वेल्ज़ की पाँच मंडलों में विभक्त कर दिया, जो इस प्रकार हैं—

- (३) आंग्लसे
- (२) कार्नरवान
- (३) मेरिपानथ
- (४) कार्डिगान
- (१) कार्मरदन

स्नाउडान के मंडल को पूर्ण रूप से वश में रखने के लिये एडवर्ड ने उसके चारों श्रोर बहुत-से दुर्ग बनाए श्रोर दुर्गों के बाहर श्रांग्ल-उपनिवेशों को स्थापित किया, जिससे वेल्ज्ञ-निवासी फिर कभी विद्रोह न कर सकें। इन संपूर्ण वेल्श-प्रदेशों का शासक उसने श्रपने पुत्र, एडवर्ड द्वितीय को निश्चित किया श्रीर उसको 'प्रिंस श्राव् वेल्ज्ञ' का नाम दिया।

( ख ) स्कॉटलैंड-विजय श्रोर श्रादर्श पालियामेंट

१२८६ में स्कॉटलैंड का राजा 'म्रलेग्ज़ंडर' तृतीय की मृत्यु हो गई। यह निस्तंतान मरा। इसके एक कन्या थी, परंतु वह भी मर चुकी थी। इस कन्या से नार्वे के राजा के द्वारा 'मार्गरट' नामक एक कन्या उत्पन्न हुई थी, परंतु नाना की मृत्यु के समय वह श्रभी श्रव्प-वयस्का थी। स्काच-सर्दारों ने मार्गरट को ही श्रपणी रानी प्रसिद्ध कर दिया।

एडवर्ड प्रथम स्कॉटलैंड की संपूर्ण घटनाश्रों को बहुत ध्यान से देख रहा था । मार्गरट के रानी प्रासिद्ध होते ही एडवर्ड ने स्काच-सर्दारों से रानी का श्रपने पुत्र के साथ विवाह कर देने के लिये कहा । उन्होंने बहुत प्रसन्नता से एडवर्ड का प्रस्ताव मान लिया । स्कॉटलैंड के दैं। भीग्य से नावें से स्कॉटलैंड श्राते समय मार्गरट मार्ग में ही मर गई। इसकी मृत्यु का समाचार पहुँचते ही स्काच-सर्दारों में उत्तराधिकारित्व का कगड़ा प्रारंभ हो गया।

इस भगदे का निर्णय स्काच-सर्दारों ने एडवर्ड पर छोड़ा । एडवर्ड ने मार्गरट का उत्तराधिकारी 'जोन बेलियल' को प्रकट किया । बेलियल ने एडवर्ड को अधीनता-सूचक कर दिया श्रोर वह स्कॉटलैंड के सिंहासन पर बैठा ।

स्कॉटलेंड के बहुत-से मगड़ों को तय करने के लिये अभियुक्तों को एडवर्ड ने इँगलैंड में ही बुलाना प्रारंभ किया। इस बात से कुद होकर स्काच-सर्दारों ने सब से पहले 'जोन बैलियल' पर ही अपना हाथ साफ किया और उसको १२. लॉडों की एक उप-समिति के द्वारा शासन

करने के लिये विवश किया । इस उप-समिति ने एडव के साथ श्रपने सारे संबंध तोड़ दिए श्रोर फ्रांस के साथ मित्रता करनी प्रारंभ की । इन्हीं दिनों फ्रांस तथा हँगलैंड के संबंध खिंच रहे थे, जिसके निम्न लिखित कारण थे—

- (१) एडवर्ड का गास्कनी पर पहले से ही राज्य था श्रपनी श्री इलीनर के द्वारा उसको पेंथियों का राज्य भी प्राप्त हो गया । इस प्रकार एडवर्ड की शक्ति फ्रांस में क्रमशः बढ़ रही थी, जो फ्रांस के राजा फिलिप पंचम को सहा नहीं थी।
- (२) इन्हीं दिनों फ़ांसीसी तथा श्रांग्ल-मञ्जाहों में भगड़ा हो गया। फ़ांसीसी मञ्जाहों ने शरारत करके कुत्ते तथा श्रांग्ल-मञ्जाह को एक ही स्थान पर लटका रक्खा था श्रोर यह दिखाते फिरते थे कि कुत्ते तथा श्रांग्लों में कोई श्रंतर नहीं है।
- (३) १२६३ में श्रांग्ल-मल्लाहों ने फ्रांसीसी मल्लाहों पर श्राक्रमण कर दिया श्रोर उनको कृरता के साथ मारा। एडवर्ड ने फिलिए से मिलकर इस क्रगढ़े को तय करना चाहा; परंतु जब क्रगड़ा तय न हुआ, तो उसने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर दिया।

फ़्रांस ने एडवर्ड के भाक्रमणों से श्रपने को सुरक्षित करने के लिये स्कॉटलैंड को सहायता पहुँचाई भीर स्काच-सर्दारों को हैँगलैंड पर आक्रमण करने के लिये प्रेरित किया। इस विपत्ति के समय में एडवर्ड ने श्रांग्ल-प्रजा से सहायता लेने का निश्चय किया। श्रतः उसने १२६६ में पादिखों, नागरिकों तथा बैरनों के प्रतिनिधियों को बुलाया श्रौर उनसे युद्धार्थ धन माँगा। श्रांग्ल-इतिहास में यह पार्लियामेंट श्रादर्श-पार्लियामेंट के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें कुल जनता के प्रतिनिधि उपस्थित थे। श्रादर्श-पार्लियामेंट ने एडवर्ड को बहुत-सा धन दिया।

१२६६ में एडवर्ड ने स्कॉटलैंड पर आक्रमण किया। जोन बैलियल ने शीघ ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। हस पर उसने संपूर्ण स्काच-भूमि-पितयों से अधीनता-सूचक कर लिया और स्कॉटलैंड के 'पवित्र पत्थर' को हुँगलैंड में पहुँचा दिया। इन्हीं दिनों एडवर्ड के साथ चर्च तथा बैरंज़ ने शत्रु का काम किया। कैंटवेरी के आर्च-बिशप, 'राबर्ट विचलसी' ने उसकी अधिक कर देना बंद कर दिया और १२६७ की सलिस्बरी की पार्लियामेंट में नार्काक और हर्क्नोंड के अर्जों ने गास्कनी में लड़ने के लिये जाने से इंकार कर दिया और जब एडवर्ड ने उनको फाँसी की धमकी दी, तो उन्होंने विचलसी के साथ मिलकर एक बड़ी भारी सेना एकत्र की। एडवर्ड के फ्रांस जाते ही इन दोनों अर्लों ने लंदन में प्रवेश किया और स्वतंत्रता-पत्र में अन्य बहुत-सी बातें जोड़कर उस पर

एडवर्ड के प्रतिनिधि से हस्ताक्षर करवाए श्रोर उसको फ्रांस भेज दिया । लावार होकर एडवर्ड ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए ।

स्कॉटलैंड को एक बार पराजित करके भी उसकी पृर्ण शांति नहीं भिली, क्योंकि सर विलियम वालेस के नेतृत्व में स्काच-सदीरों ने श्रांग्लों के विरुद्ध पुनः विद्रोह कर दिया । इसका परिणाम यह हुश्रा कि एडवर्ड को फ्रांस छोड़कर पुनः स्कॉटलैंड पर श्राक्रमण करने के लिये स-सन्य प्रस्थान करना पड़ा । उसने वालेस को फाल्कर्क के प्रसिद्ध युद्ध में हराया । वालेस हारकर फ्रांस भाग गया । यह देख उसने समक्क लिया कि वह फ्रांस तथा स्कॉटलेंड के साथ एक साथ नहीं लड़ सकता है । श्रतः उसने १२६६ में फ्रांस के साथ संधि कर ली श्रीर फिलिप की बहन, 'मार्गरट' के साथ विवाह भी कर लिया ।

1३०३ में फिलिप ने पोप बोनिफेस को पराजित किया। इसके अनंतर एक गास्कनी-निवासी क्विमंट पंचम के नाम से पोप बना। पोप बनने के अनंतर भी यह फ्रांस में ही रहा और इसने एडवर्ड के साथ भी कगड़ा नहीं किया। एडवर्ड ने ऐसा स्वर्णीय अवसर प्राप्त करके विंचलसी को देश-निकाला दे दिया और इस प्रकार बैरंज़ के साथ मिलने का उससे पुरा बदला लिया। उसने श्चार्च-विशय के सदश ही बैरंज़ को भी नीचा दिखाने का यब किया, परंतु १३०० में उसको स्वयं ही नीचा देखना पड़ा । १३०० में बैरंज़ ने उससे जो स्वतंत्रता-पत्र बिया, वह 'त्रार्टिकुली सुपरकार्टस' कहलाता है । इसमें उसका जंगलों पर प्रभुत्व बहुत कुछ कम करने का यन किया गया।

१३०३ में एडवर्ड ने संपूर्ण बल से स्कॉटलंड पर श्राक्रमण किया श्रोर १३०४ में स्टॉलंग के प्रसिद्ध नगर को हस्तगत कर लिया। इस श्राक्रमण में वालेस श्रांग्लों के हाथ केंद्र हो गया श्रोर १३०४ में लंदन के श्रंदर मरवा डाला गया। स्काच-जनता में वालेस का वही मान है, जो राणा प्रताप का श्रार्य-जनता में । श्रपने देश की स्वतंत्रता के लिये उसने जो कुछ भी किया, वह प्रशंसनीय है।

एडवर्ड ने श्रभी स्कॉटलैंड के शासन के विषय में विचार करना प्रारंभ ही किया था कि रावर्ट ब्रुस के नेतृत्व में स्कॉटलैंड ने पुनः विद्रोह कर दिया। १३०७ में उमने ७० वर्ष की उमर में पुनः स्कॉटलैंड पर श्राक्रमण किया, परंतु मार्ग में ही मर गया। इसकी मृत्यु से स्कॉटलैंड सदा के लिये स्वतंत्र हो गया।

(२) एडवर्ड प्रथम श्रीर राज्य-नियम श्रांग्ल-इतिहास में एडवर्ड प्रथम नियम-निर्माता श्रीर योग्य शासक प्रसिद्ध है। राज्य-प्रबंध को उत्तम बनाने के लिये उसने समय-समय पर जो-जो नियम बनाए, वे इस प्रकार हैं—

- (१) वेस्ट-मिनिस्टर का प्रथम नियम (१२७४)
  —इस नियम के अनुसार आंग्ल-जनता को पार्लियामेंट
  के सभ्यों के चुनाव के विषय में बहुत स्वतंत्रता दी गई।
  इसी के एक भाग में राजा को जन तथा श्रन्य व्यापारीय
  पदार्थी पर कर लगाने का श्रिषकार दिया गया।
- (२) ग्लाउसेस्टर का नियम (१२७=)— इस नियम के अनुसार बरना के न्यायालयों की जांच की गई। प्रत्येक बैरन से 'न्याय करने का अधिकार-पत्र' माँगा गया और जिनके पास अधिकार-पत्र नहीं निकले उनको न्याय करने से मना कर दिया गया। इस नियम से बैरनों की कोधाग्नि भभक उठी; किंतु एडवर्ड के शिक्षशाली तथा प्रवल राज्य में शांत रहने के सिवा वे कर ही क्या सकते थे? एडवर्ड ने भी इस नियम का परा उपयोग नहीं किया।
- (३) मार्टमेन का नियम (१२७६)—यह नियम केवल इस उद्देश से पास किया गया कि चर्चों को भूमि दान में न दी जाय । इस नियम के द्वारा एडवर्ड का मुख्य उद्देश चर्च की शक्ति तथा संपत्ति को कम करना ही था।कैंटबेरी के श्रार्च-बिशप ने इस नियम का प्रां

विरोध किया परंतु विरोध में कृतकार्य नहीं हो सका।

(४) वेस्ट-मिनिस्टर का द्वितीय नियम (१२८४)

—यह नियम भूमि के दान-प्रतिदान को उचित रीति पर लाने के लिये बनाया गया था। यह इसी नियम का परिणाम है कि श्रांग्ल-लॉर्डों में सारी भौमिक संपत्ति सब पुत्रों में बराबर-बराबर बॅटने की जगह एकमात्र बड़े पुत्र को ही मिलती है।

(४) विंचेस्टर का नियम (१२०४)— इस नियम के श्रनुसार सौ सौ पुरुषों के प्रत्येक संघ पर, वैयक्रिक श्रपराथ, षड्यंत्र, गुप्त मंत्रणा, विद्रोह श्रादि बुराइयों के रोकने तथा पता लगाने का उत्तरदातृत्व ढाला गया। जातीय सेना के लिये सैनिक तैयार करना भी इसी संघ का काम था।

(६) वेस्ट-मिनिस्टर का तृतीय नियम (१२६०)
—हस नियम के अनुसार आंग्ल-भूमि-पतियों को भूमि के
कय-विक्रय में स्वतंत्रता दी गई। भूमि के केता का राजा
के साथ वही संबंध हो जाता था, जो पहले विकेता का
राजा के साथ था। इस नियम का श्रंतिम प्रभाव यह
हुआ कि बैरन लोगों की शक्ति कम हो गई।

इन नियमों के साथ-साथ एडवर्ड ने शासन पर भी तीक्ष्ण दृष्टि रक्खी। १२८६ से १२८६ तक वह विदेश में रहा। श्वतः उसके पीछे न्यायाधीशों ने बहुत उत्कोच लिया। विदेश से लौटने पर उसने न्यायाधीशों के उत्कोच का श्रन्वे- पण किया और चार को छोड़कर सब पर जुर्माना किया।
यहूदी लोगों से आंग्ल-प्रजा पीड़ित थी, क्योंकि ये
लोग अधिक सूद पर रुपया उधार देकर ग़रीबों को सताते
थे। एडवर्ड ने इनको हँगलैंड से निकाल दिया। एडवर्ड
के राज्य-काल की सुख्य सुख्य घटनाएँ इस प्रकार हैं—

| 9            |                                |
|--------------|--------------------------------|
| सन्          | मुख्य-मुख्य घटनाएँ             |
| 1202         | एडवर्ड प्रथम का राज्याधिरोहरण  |
| 3299         | प्रथम वेल्श-युद्ध              |
| 3208         | मार्टमेन का नियम               |
| १२८२-१२८३    | उत्तरीय वेल्ज़ की विजय         |
| १ <i>२८४</i> | वेस्ट-मिनिस्टर का द्वितीय नियम |
|              | त्रौर विचेस्टर का नियम         |
| 3280         | वेस्ट-मिनिस्टर का तृतीय नियम   |
| 3787         | जोनवैलियल का स्कॉटलैंड का राजा |
| बनना         |                                |
| 3284         | श्रादर्श पार्लियामेंट          |
| 9288         | स्कॉटलैंड की प्रथम विजय        |
| 1285         | फाल्किकं का युद्ध              |
| 1303-1308    | स्काटलेंड की द्वितीय विजय      |
| १३०६         | रावर्ट बृस का विद्रोह          |
| 9300         | एडवर्ड प्रथम की मृत्यु         |
|              |                                |

# तृतीय परिच्छेद एडवर्ड द्वितीय (१३०७-१३२७)

एडवर्ड द्वितीय २३ वर्ष की श्रायु में इँगलेंड के सिंहासन पर बैठा। पिता की तरह ही श्राकृति में सुंदर तथा श्रच्छे डील-डौल का होने पर भी यह बहुत प्रमादी तथा तुच्छ प्रकृति का था। श्रपने कृपा-पात्रों के वशीभूत होकर ही इसने श्रपना सारा राज्य नष्ट कर दिया। एडवर्ड द्वितीय का इतिहास उसके मित्रों का इतिहास है। बचपन में ही इसकी मित्रता 'गैवस्टन' नाम के गास्कनी-निवासी से हो गई थी । एडवर्ड प्रथम ने इस गेवस्टन को बरी संगति में पड़ते देखकर इँगलैंड से निकाल दिया था किंत एडवर्ड द्वितीय ने राज्य पर बंदते ही उसे विदेश से फिर बुला लिया और उस पर श्रनुग्रह पर श्रनुग्रह करना शुरू किया, यहाँ तक कि ग्लाउसस्टर के श्रर्लकी बहन से उसका विवाह करके उसे कार्नवाल का श्रर्ल बना दिया। गैवस्टन में कटु-भाषण का सब से बड़ा दोष था। उसकी कटु वाणी तथा श्रभिमान से कुद्र होकर श्रांग्ल-बैश्नों ने १३०८ की पार्जियामेंट में उसको देश-निकाले का दंह दे दिया । एडवर्ड ने उसके दंड को इलका किया श्रीर उसकी श्रायलैंड का शासक बनाकर भेज दिया । १३०६ में एडवर्ड ने राज्य में बहुत-से सुधार किए। इन सुधारों से प्रसन्न होकर पार्बि-

यामेंट ने 'गेनस्टन' का उसके पास रहना स्वीकृत कर लिया।

१३१० में गैनस्टन से कुद्ध होकर बैरनों ने २१ बॉर्डी की सभा के द्वारा ही शासन करने के लिये एडवर्ड को विवश किया और गैनस्टन को जीवन-भर के लिये देशनिकाला दे दिया । १३१२ में एडवर्ड ने उसको फिर बुला लिया। यह बात सुनते ही बैरन लोगों ने सेना एकत्र कर ली और 'स्कारवरी' के दुर्ग में उसको कैद कर लिया, लेकिन फिर अभय-दान देकर छोड़ दिया। वार्विक का अर्ल उसका जानी दुश्मन था, अतः उसने मौका पाकर उसको मरवा डाला।

### (१) स्कॉटलैंड से युद्ध

स्कॉटलेंड के राजा, राबर्ट ब्र्स पर एडवर्ड प्रथम ने आक्रमण किया था, यह पहले ही लिखा जा चुका है। एडवर्ड प्रथम की सत्यु होने पर ब्र्स की शक्ति बहुत बढ़ गई। उसने संपूर्ण स्कॉटलेंड को जीत लिया। एडवर्ड प्रथम ने स्कॉटलेंड को वर्श भृत करने के लिये जो दुर्ग बनाए थे, उनको भी उसने शीघ्र ही हस्तगत कर लिया। कोई दुर्ग बचा था, तो केवल स्टीलंग का। बहुत बड़ी तैयारी के साथ ब्र्स ने स्टीलंग के दुर्ग को घेर लिया और दुर्ग-वासियों को इतना पीड़ित किया कि उन्होंने २४ जून, १३१४ को दुर्ग के फाटक खोल देने का प्रण कर लिया।

एहवर्ड द्वितीय ने स्टॉंजग के दुर्ग को सुरक्षित करने के जिये सेना एकत्र की। श्रत्यंत श्राजस्य तथा प्रमाद के साथ वह २३ जून को स्टॉंजग के समीप पहुँचा। ब्र्स ने उस से बड़ी चतुरता के साथ युद्ध किया श्रीर श्रांग्जॉ को पूरी तहर हराया। श्रांग्ज-इतिहास में यह युद्ध ''वैनकवर्न ( Bannockburn ) का युद्ध श्रीसद्ध है।

## (२) झूग डिस्पंसर्ज ( Hugh Despensers )

बैनकवर्न के जाजा-प्रद युद्ध के बाद एडवर्ड की शक्ति और भी कम हो गई। विचलती के आर्च-बिशप की मृत्यु होने पर अर्ल थामस का समुत्थान हुआ। यह बहुत स्वार्थी, लोभी तथा अयोग्य था। स्कॉच लोगों के आक्रमण से उत्तरीय आंग्ल प्रजा पीडित थी। पर इसने उनकी रक्षा के लिये कुछ भी यल नहीं किया। इन बातों के कारण अर्ल थामस प्रजा को अप्रिय हो उठा और एडवर्ड ने फिर सिर उठाया। 'गैवस्टन' की मृत्यु होने के बाद ह्या डिस्पंसर्ज ने एडवर्ड की कृपा प्राप्त करने का यल किया। १३२१ में पार्लियामेंट के द्वारा ह्या हिस्पंसर्ज़ को भी बैरन लोगों ने देश-निकाला दे दिया।

इस बात को सुनते ही एडवर्ड ने कृद्ध होकर सेना एकत्र की धौर प्रर्ज थामस को बरोबिज (Bartle of Borough bridge) के युद्ध में परास्त करके मरवा डाला श्रीर डिस्पंसर्ज़ को इँगलैंड बुला लिया । १३२६ के बाद उसी के द्वारा वह श्रांग्ल-प्रजा का शासन करने लगा। डिस्पंसर्ज श्रिभमानी, लोभी तथा श्रित स्वार्थी था। उसने मूर्खता से रानी इसावेला तथा श्रन्य बहुत-से व्यक्तियों का श्रपमान किया।

श्रपमान से कुद्ध होकर इसावेबा ने फ्रांस से सहायता माँगी; पर जब वहाँ से उसको सहायता नहीं मिली, तब उसने हेनाल्ट-प्रदेश से सहायता बेने का यब किया। हेनाल्ट-राजकुमारी फिलिप्या के साथ श्रपने पुत्र एडवर्ड नृतीय का विवाह करके इसावेबा ने एक बड़ी सेना के साथ हुँगलैंड पर श्राक्रमण कर दिया।

मुख्य-मुख्य आंग्ल-बरनों तथा लहन-निवासियों ने एडवर्ड द्वितीय का साथ छोड़ दिया। वे रानी इसावेला के पक्ष में हो गए। डिस्पंसर्ज़ केंद्र होकर मारा गया। एडवर्ड द्वितीय भी निस्सहाय होकर इसावेला के हाथ में केंद्र हो गया। १३२७ में, वेस्ट-मिनिस्टर में, पार्बियामेंट का अधिवेशन हुआ और एडवर्ड तृतीय ईंगलेंड का राजा बनाया गया। एक वर्ष के बाद ही एडवर्ड द्वितीय की किसी ने हत्या कर डाली।

एडवर्ड द्वितीय के समय की मुख्य ऐतिहासिक घटना १३२२ की पार्लियामेंट है। ऋर्ल थामस की मृत्यु हो जाने पर यार्क में इस पार्लियामेंट का ऋधिवेशन हुआ था। इसमें यह प्रस्ताव पास हुआ था कि 'आगो से कोई राज्य-नियम तब तक 'नियम' न समका जायगा, जब तक उसमें लॉर्ड-सभा के साथ लोक-सभा की भी स्वी-कृति न हो।'' 'लोक-सभा' की शक्ति का स्रोत इसी पार्बियामेंट में हैं। इसी समय से 'लोक-सभा' की सम्मति का कुछ मृल्य हुन्ना। एडवर्ड द्वितीय के राज्य-काल की मुख्य-मुख्य घटनाएँ इस प्रकार हैं—

सन् मुख्य-मुख्य घटनाएँ

१३०७ एडवर्ड द्वितीय का राज्याधिरोहण

१३१२ गैवस्टन की मृत्यु

१३,१४ बैनकबर्नकायुद्ध

१३२२ बरोंबिज का युद्ध

१३२६ इसावेला का इँगलैंड पर प्राक्रमण

१३२७ एडवर्ड द्वितीय सिंहासन से च्युत किया गया

# चतुर्थ परिच्छेद

### पडवर्ड तृतीय (१३२७-१३७७)

१४ वर्ष की अवस्था में ही एडवर्ड तृतीय हुँगलैंड के राज्य पर बैठा। तीन वर्ष तक इसावेला तथा मार्टिमर उसके नाम पर शासन करते रहे। लॉर्ड सभा का सभा-पति लंकास्टर का हैनरी था। मार्टिमर ने इसको राज्य-कार्य में भाग खेने का कुछ भी अवसर नहीं दिया। इसका परिणाम यह हुन्ना कि यह उसके श्रधःपतन के उपाय सोचने लगा।

इन्हीं दिनों स्कॉटलैंड तथा फ्रांस से इँगलैंड को बहुत श्रिधिक कष्ट मिला। श्रांग्ल-राज्य की दुर्वलताश्रों से लाभ उठाने की इच्छा से राबर्ट श्र्स ने इँगलैंड के उत्तरीय प्रदेशों को खूब लूटा। १३२८ में नार्थपटन की संधि के द्वारा राबर्ट श्र्स शांत कर दिया गया। श्रांग्लों के लिये यह श्रतिशय लज्जा-प्रद संध थी, क्योंकि इसके द्वारा राबर्ट श्रूस न केवल स्कॉटलैंड का राजा माना गया, बल्कि एडवर्ड की छोटी बहन से उसका विवाह भी कर दिया गया। इसी प्रकार की लज्जा-प्रद संधि फ्रांस के साथ भी (treaty of Paris, १३२७) की गई, जिसके श्रनुसार बोर्डो तथा वेयान के मंडलों को छोड़कर संपूर्ण श्रांग्ल-प्रदेश फ्रांस को दे दिए गए।

१३२८ में चार्ल्स चतुर्थ की मृत्यु हो गई। फ़ांस में इसके उत्तराधिकारित्व का भगड़ा खेंड़ा हुआ। इसा-वेला चार्ल्स की बहन थी। अतः वह एडवर्ड तृतीय को फ़्रांस का राजा बनाना चाहती थी, परंतु फ्रांसीसियों ने ऐसा न करके 'वेलोय'-प्रदेश के शासक फिलिप को फ़्रांस का राजा बना दिया और फिलिप षष्ट के नाम से उसको उद्घोषित किया। विषय स्पष्ट करने के लिये फ्रांस का राज-वंश-दक्ष नीचे दिया जाता है—

#### १७६ ं श्रांग्बों में जातीयता का उदय

226-9033 हैनरी प्रथम 1031-1060 किंतिप प्रथम 90€0-990⊏ 9930-9950 किलिप द्वितीय श्रगस्टस ल्इस ऋष्टम 9922-9226 श्रंजोका चार्ल्स लुइस नवम (सिसली का राजा) फिलिप चतुर्थ वैल्राय का शासक, चारस 1358-1398 वलाय का शासक, फिलिप पष्ठ 9375-9540 फिलिए पंचम चार्ल्स चतुर्थ लुइस दशम इसावेला १३,१४-१३,१६ १३,१६-१३२२ १३२२-१३,२८ (स्री-एडवर्ड प्रथम इंगलैंड का राजा) प्रवहं तृतीय इन सब ऊपर-िल की श्रसफलताओं का फल मार्टिमर तथा इसावेला के लिये बहुत ही बुरा हुआ। १३३० में लंकास्टर के हैनरी तथा एडवर्ड तृतीय ने एक षड्यंत्र रचा श्रीर बड़ी चतुरता से नार्टिघम के किले में बहुत-से सैनिकों को पहुँचा दिया। इन्होंने मार्टिमर को शीध दी पकदकर फाँसी पर चढ़ा दिया श्रीर इसावेला को संपूर्ण राष्ट्र-कार्यों से श्रलग कर दिया।

एडवर्ड तृतीय एडवर्ड प्रथम के सदश कोई महापुरुष नहीं था। श्रांग्ल-इतिहास में श्रपनी कर्मण्यता के कारण ही इसने एक उच्च स्थान प्राप्त किया है। इसके जीवन का उदेश कीर्ति प्राप्त करना था, परंतु इसमें भी वह पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका।

- (१) एडवर्ड तृतीय तथा विदेशी युद्ध
- (क) स्कॉटलैंड तथा हेल्डन हिल का युद्ध

एडवर्ड तृतीय नार्थेपटन की संधि के स्रत्यंत विरुद्ध था। वह इस संधि को मटियामेट करने का स्रवसर ही देख रहा था कि देवी घटना से १३२६ में रॉबर्ट झ्स का स्वर्गवास हो गया स्रोर उसका श्रवप-वयस्क पुत्र डेविड स्कॉटलैंड के राज्य पर बेटा। राजा को बालक देखकर रॉबर्ट झ्स के शत्रुश्चॉ ने स्कॉटलैंड पर स्नाक्रमण किया स्नोर डेविड के साथियों पर विजय प्राप्त करके एडवर्ड वैक्तियल को राजा बनाया। वैक्तियल ने एडवर्ड तृतीय

से कहा कि यदि तू मुक्तको स्कॉटलैंड का राजा मान ले, तो में तुक्तको 'वार्विक' का नगर दे दूँगा। एडवर्ड ने यह स्वीकार कर लिया। चार महीने के बाद ही डेविड के साथियों ने प्रबलता प्राप्त करके वैलियल को हँगलैंड भगा दिया। एडवर्ड तृतीय ने वैलियल को राजा बनाने के बहाने से स्कॉटलैंड पर प्राक्रमण किया श्रीर १३३३ में हेल्डन हिल के युद्द के द्वारा वार्विक नगर हस्तगत करके चुपचाप बैठ गया।

### ( ख ) शत-वार्षिक युद्ध के कारण

एक तो स्कॉटलेंड का राजा डेविड फ़ांस में ही रहता था खोर दूसरे फिलिए चतुर्थ ने गास्क्रनी का बहुत-सा प्रदेश फ़ांस-राज्य में मिला लिया था, इन दो कारणों से एडवर्ड तृतीय ने फ़ांस से जो युद्ध प्रारंभ किया, वह शत-वार्षिक युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। उत्पर-लिखे दो कारणों के स्रतिरिक्क इस युद्ध के श्रन्य भी बहुत से गौण कारण हैं—

(१) फ़्लेंडर्ज़ में इँगलेंड तथा फ़ांस के स्वार्थ सर्वथा भिन्न-भिन्न थे। उत्तरीय योरप में फ़्लेंडर्ज़ एक मुख्य स्यावसायिक प्रदेश था। इसके घंट, ब्रुगस तथा विप्रस आदि मुख्य-मुख्य नगरों का प्राहक इँगलेंड ही था। इन नगरों से ऊन के कपड़े बनकर इँगलेंड में बिकने जाते थे श्रीर इँगलेंड से इनमें कचा ऊन श्राताथा। इन नगरों की शक्ति बहुत श्रिधिक थी। ये श्रपने काउंट तथा

फ़ांस के राजा के नाममात्र ही श्रधीन थे। प्रलीमिश नगरों के शासक ने फिलिप से नागरिकों की स्वेच्छा-चारिता की शिकायत की। इसका परिणाम यह हुन्ना कि फ़्जीभिश नगरों ने एडवर्ड तृतीय से संधि कर ली श्रौर फ़ांस के विरुद्ध युद्ध करने के लिये तुल गए।

- (२) ववेरिया का सम्राट् ल्ह्स एडवर्ड का साला था। इसकी पोप से लड़ाई थी। १३८८ में एडवर्ड तथा लूह्स की संधि हो गई श्रौर दोनों ही ने फ़ांस को नीचा दिखाने का प्रण किया।
- (३) इन उपर-लिखे राजनैतिक कारणों के साथ शत-वार्षिक युड का एक व्यापारिक कारण भी था। श्रांग्ला तथा फ़्रांसीसी मल्लाह १२६३ की तरह वरावर एक-दूसरे से लड़ते रहते थे। इनके भगड़े ने जातीय भगड़े का रूप धारण कर लिया था।

#### (ग) शत-वार्षिक युद्ध का प्रारंभ

(१) इस लंबे युद्ध का प्रारंभ १३३० में हुआ, परंतु १३३६ तक इसने कोई बड़ा रूप धारण नहीं किया।१३३६ में एडवर्ड एक भारी सेना के साथ नीदरलेंड पहुँचा श्रीर अपने फ़र्लामिश साथियों की सेना के साथ उसने फ़्रांस के उत्तरीय प्रदेशों पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। जर्मन-सैनिकों की श्रकर्मण्यता तथा फिलिए के सम्मुख-युद्ध में न श्राने से इस युद्ध का कुछ भी श्रंतिम परिणाम न निकला।

- (२) १३४० में फ़्रांस ने अपने जहाज़ी बेहे के साथ हुँगलैंड पर आक्रमण करना चाहा, परंतु स्ल्यूज़ (Slays) के सामुद्रिक युद्ध में उसके सब जहाज़ नष्ट हो गए और वह सदा के लिये हुँगलैंड पर आक्रमण करने में असमर्थ हो गया। इस सामुद्रिक विजय के बाद एडवर्ड ने अपने को समुद्राधिपति के नाम से पुकारना प्रारंभ कर दिया।
- (३) १२४० से पूर्व ही एडवर्ड ने फ्रांस के साथ एक क्षिणिक संधि की, क्योंकि उसके पास युद्ध को श्रीर जारी रखने के लिये धन न था। इसी समय मांट- फ्रोर्ट तथा वेलाय के चार्ल्स में विटनी के उत्तराधिकारित्व का मगड़ा उठ खड़ा हुन्ना। फिलिप चार्ल्स के पक्ष में था। श्रतः एडवर्ड ने मांटकोर्ट का पक्ष लिया श्रीर १३४४ में फिर फ्रांस के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया।
- (४) १३४६ में युद्ध का कुछ रूप प्रकट हुन्ना। एडवर्ड स्रपने पुत्र ब्लैकप्रिंस को साथ लेकर नार्मंडी पहुँचा। नार्मंडी को भयंकर ढंग से लुटकर एडवर्ड की सेनाएँ सीन नदी के किनारे-किनारे न्नामं बढ़ती हुई पैरिस तक जा पहुँचीं। राजधानी की रक्षा के लिये फिलिप ने एक बड़ी भारी सेना एकत्र की श्रीर एडवर्ड से युद्ध करने को तैयार हुन्ना। सम्मुख युद्ध में प्रटत्त होना श्रनुचित समक्तकर एडवर्ड ने पीछे हटना प्रारंभ किया। फ्रांसी-सियों ने उसका भयंकर रूप से पीछा किया श्रीर उसको

केसी नगर के निकट सम्मुख-युद्ध के लिये विवश किया । इस युद्ध में फ्रांसीसी सेनापितयों की शीघता तथा मुर्खता से एडवर्ड विजयी रहा । शीघ ही इँगलैंड न लीटकर एडवर्ड ने 'कैले' के प्रसिद्ध व्यापारिक नगर पर घेरा डाला । एक वर्ष के घेरे के बाद कैले-निवासियों ने दुर्भिक्ष से पीड़ित होकर फाटक खोल दिए श्रीर एडवर्ड की अर्थानता स्वीकार कर ली ।

इन्हीं दिनों लंकास्टर के हैनरी ने गास्कनी में विजय प्राप्त की श्रीर स्कॉटलेंड का राजा डेविड श्रांग्ल-प्रदेशों पर श्राक्रमण करता हुश्रा नैविलेजकास के प्रसिद्ध युद्ध में श्रांग्लों के हाथ केंद्र हो गया । १३४७ में 'लारोच डिरेन' के युद्ध में वैलाय का 'चार्ल्स' भी केंद्र होकर एडवर्ड के सामने उपस्थित किया गया।

१३४८ से १३४६ तक इँगलैंड में प्लेग का कोप रहा । इससे इँगलैंड का संपूर्ण इतिहास ही बदल गया। किंवदंती है कि इस प्लेग से हैं श्लांग्ल मृत्यु को प्राप्त हुए। प्लेग की विपत्ति देखते हुए भी एडवर्ड की युद्ध-पिपासा सर्वथा नहीं बुक्ती।

(४) १३४४ में उसने ब्लैकप्रिंस को गास्कनी भेजा। बड़ी चतुरता से गैरोन-घाटी को जीतकर वह मध्यसागर के तट तक पहुँच गया।

ब्लैकप्रिंस को इँगलेंड लौट जाने से रोकने के जिये फ्रांस

के राजा ने उस पर पीछे से श्राक्रमण किया। एडवर्ड भी
क्लैकिंग्सि के साथ था। यदि ये दोनों ही फ्रांस के
हाथ में पड़ जाते, तो श्रांग्लों को बहुत हानि पहुँचती।
एडवर्ड ने बड़ी चतुरता से एक पर्वत पर श्रपनी सेना को
स्थापित किया श्रोर फ़ांसीसियों से युद्ध करने के लिये
तयार हुश्रा। युद्ध शुरू होते ही उसने सेना के एक
भाग को एक लंबे तथा गुप्त मार्ग के द्वारा फ़्रांसीसियों
के पीछे पहुँच जाने की श्राज्ञा दी। इसका परिणाम
यह हुश्रा कि फ्रांसीसी सेना चारों श्रोर से धिरकर
परास्त हो गई श्रीर फ़्रांस का राजा 'जोन' स्वयं
श्रांग्लों के हाथ केंद्र हो गया।

(६) इन ऊपर-िलखी विजयों से प्रसन्न होकर एडवर्ड हँगलैंड पहुँचा श्रीर एक बड़ी सेना के साथ फ्रांस-विजय के िलये फिर प्रस्तृत हुश्रा। इस बार भी विजय-लक्ष्मी उसके साथ ही रही श्रीर वह पैरिस तक बिना किसी प्रकार की क्कावट के पहुँच गया। १३६० की मई में फ्रांसीसियों ने एडवर्ड से संधि के वास्ते बातचीत शुरू की श्रीर श्रांक्टोबर तक एक संधि कर भी ली, जो श्रांग्ल-इतिहास में 'केले की संधि' के नाम से प्रसिद्ध है। इस संधि के श्रनुसार—

१-एडवर्ड ने फ़ांस-राज्य पर श्रपना स्वत्व छोड़ दिया। २-राजा जोन क़ैदख़ाने से मुक्त कर दिया गया। ३-एडवर्ड को निम्न-लिखित फ़्रांसीसी-प्रदेश मिले---

- (क) केले
- (ख) पोंथियो
- (ग) संपूर्ण एक्विटेन
- (घ) पोईशियो
- (ङ) लिमाउसिन

४-एडवर्ड को बहुत सा रुपया देना भी फ़्रांस ने स्वीकार किया

इस उत्तम संधि को सुनकर थांग्ल-जनता श्रत्यंत प्रसन्न हुई। राजा जोन ने फ़्रांस पहुंचते ही श्रपनी प्रजा को श्रित दीन श्रवस्था में देखा। श्रतः उसने उन पर कर लगाना उचित नहीं समका। परंतु कर लगाए बिना श्रांग्लों को वह उतना बेशुमार रुपया कैसे दे सकता था, जितना उसने कैले की संबि में श्रांग्लों को देना स्वीकार किया था? सत्य-परायण जोन ने प्रण-पालन तथा संधि की शतों को पृरा करने में श्रपने को श्रसमर्थ देखकर इँगलैंड को प्रस्थान किया श्रीर वह श्रांग्लों की कैद में ही परलोकवासी हुआ।

(७) कैस्टाइल-प्रदेश का राजा क्रूरपीटर था। प्रजा ने उसके प्रत्याचारों से पीड़ित होकर विद्रोह किया थ्रौर उसको राज्य से च्युत करके उसके भाई हैनरी को राज्य पर बिठाया । हैनरी श्रपनी श्रस्थिरता तथा निःशक्तता को पूर्णरूप से समस्तता था, श्रतः उसने चार्ल्स पंचम से सहायता माँगी। इधर पीटर ने ब्लैकिंग्रिस का सहारा लिया। १३६७ की ३ एप्रिल को 'नेजरा' नाम के ग्राम में हैनरी तथा पीटर में युद्ध हुआ। ब्लैकिंग्रिस की सहायता से पीटर ने विजय प्राप्त की श्रीर कैस्टाइल के सिंहासन पर बलात् आरूढ़ हुआ। १३६८ में हैनरी ने स्पेन से लौटकर पीटर से फिर युद्ध किया श्रीर पीटर को युद्ध में ही मारकर कैस्टाइल का राजा बन गया।

( म ) क्रपीटर को सहायता देने के बाद ब्लैकप्रिंस का भाग्य फिरा। एक तो उसका स्वास्थ्य विगइ गया श्रौर द्वितीय उसकी प्रजा भी उससे 'श्रिधिक कर' लगाने के कारण रुष्ट हो गई। एकिटेन की प्रजा ने श्रिधिक कर-विषयक शिकायत फ़ांस के राजा के पास की। इसका परिणाम यह हुआ कि उसको फ़ांसीसी राज-दर्बार में उपस्थित होना पड़ा।

रोगी होने पर भी वीरता उसमें पूर्ववत् ही थी। जब चार्ल्स पंचम ने प्रजा की शिकायतों का उससे उत्तर माँगा, तो उसने उसका उत्तर तलवार तथा ६० हजार सैनिकों के द्वारा देने का प्रण किया। एडवर्ड ने श्रपने को फ़ांस का राजा उद्घोषित किया श्रौर फ़ांस तथा इँगलैंड में फिर युद्ध प्रारंभ हो गया। इस बार फ़ांस ने श्रांग्लों से सम्मुख युद्ध न करने का दह निश्चय कर लिया। १३७३ में ब्लैकप्रिंस के भाई, 'जोन' ने फ़ांस पर श्राक्रमण किया श्रोर दूर तक फ़ांस-राज्य में घुस गया। परंतु जब उससे किसी ने भी युद्ध न किया, तो वह इँगलैंड की श्रोर लौटा। मार्ग में उसके सैनिक भूख तथा ठंड से बहुत ही पीड़ित हुए। बहुत-से काल के प्रास भी हो गए। कैस्टाइल की सहायता से फ़ांसीसियों ने श्रांग्ल-सामुद्धिक सेना को परास्त किया श्रोर श्रांग्लों का फ़ांस पर श्राक्रमण करना सर्वदा के लिये रोक दिया। कुछ वर्षों के निरंतर युद्ध के श्रनंतर फ़ांसीसियों ने श्रपने संपूर्ण प्रदेश श्रांग्लों से छीन लिए। १३६० के बाद श्रांग्लों के पास जो फ़ांसीसी नगर बचे, वे निम्न-किसित थे—

- (क) कैले (ग) बेस्ट
- (ख) कर्वर्ग (घ) वेयान (क) बोर्डो

(२) एडवर्ड तृतीय तथा चर्च

शत-वार्षिक युद्ध का प्रारंभ होने पर श्रांग्लों तथा फ़्रांसीसियों की पारस्परिक घृणा ने भयंकर रूप धारण कर बिया। दोनों ही जातियाँ एक-दूसरे की सामाजिक श्रवस्था को घृणा से देखने लगीं। पोप के फ़्रांसीसियों का साथ देने से श्रांग्लों में पोप के प्रति भी श्रश्रद्धा हो गई। पहले से ही पसंद न थी । १३४१ में एक नियम पास किया गया, जिसके अनुसार श्रांग्लों ने पोप की शिक्ष से अपने को छुड़ाने का यन किया। १३४३ में 'शिम्नियर का नियम' नामक राज्य-नियम बनाया गया। इसके द्वारा स्वजातीय श्रमियोगों तथा प्रार्थनाश्रों को विदेश में ले जाना निषिद्ध ठहराया गया। इस नियम का मुख्य उद्देश यही था कि श्रांग्लों के लिये पोप मुख्य न्यायाधीश न रहे। इसके साथ ही एडवर्ड ने पोप को 'श्रधीनता-कर' देना भी बंद कर दिया, जो वह 'जोन लैक्लेंड' के समय से ले रहा था। १३६६ में पार्लियामेंट ने यह नियम पास किया कि जनता की स्वीकृति के बिना जोन या श्रन्य कोई श्रांग्ल-राजा इँगलैंड को किसी दूसरे के श्रधीन नहीं कर सकता।

इन्हीं दिनों श्रॉक्सफोर्ड के एक महोपाध्याय 'जोन वाइक्रिफ' ने एक नए ही सिद्धांत का श्राविष्कार किया श्रोर पोप तथा पादिरयों की संपत्ति तथा राजनैतिक शिक्त के विरुद्ध लेख श्रीर व्याख्यान देना प्रारंभ किया। इँगलेंड में पोप की शिक्त के शीव्र ही नष्ट हो जाने का एक यह भी सुख्य कारण था।

(२) इँगलैंड की सामाजिक तथा राजनैतिक अवस्था १३४८ तथा १३४६ में हुँगलैंड में जो प्लेग का कोए हुआ था, उसका उन्नेख किया जा चुका है। १३६२ तथा १३६६ में ग्लेग ने फिर ज़ोर पकड़ा श्लौर बहुत-से श्लांग्ल काल के गाल में पहुँच गए। मृत्यु की श्लिधकता का इसीसे श्लामान हो सकता है कि इँगलैंड में मज़दूर दुँढ़े नहीं मिलते थे। इसका परिखाम यह हुआ कि हर तरह की मज़दूरी की दर बढ़ गई श्लौर पदार्थों का मूल्य भी चढ़ गया।

मज़दूरी का बढ़ना लॉडों को श्रभीष्ट न था। श्रतः उन्होंने १३११ की पार्लियामेंट में 'श्रम नियम' पास कराया ग्रौर 'मृति-हृद्धि' को नियम-विरुद्ध ठहराकर मज़-दूरों को पहले की मज़दूरी पर ही काम करने के लिये बाध्य किया। इससे संपूर्ण श्रांग्ल-कृषकों तथा श्रमियों में बहुत ही असंतोष फैला। इस असंतोष का ही यह परिगाम हुन्ना कि १३८१ में 'कृषक-विद्रोह' हो गया। एडवर्ड के समय में पार्लियामेंट के बहुत ज्यादा श्रिधिवेशन हुए । पार्लियामेंट ने जो श्रिधिकार माँगे, वे उसको एडवर्ड ने इस शर्त पर दे दिए कि वह उसको फ्रांस में युद्ध करने के लिये रुपए देती रहे । फ़्रांसीसी युद्ध की समाप्ति में जोन श्रीर ब्लैकप्रिंस में परस्पर भगवा हो गया श्रीर वह पार्लियामेंट तक पहुँचा। जोन ने लॉडों का श्रीर ब्लैकप्रिंस ने साधारण जनता का पक्ष लिया। १३७६ में जो पार्लियामेंट जुड़ी, वह गुड पार्लियामेंट के नाम से

पुकारी जाती है। गुड पार्लियामेंट में ब्लैकप्रिंस का नेतृत्व प्राप्त करके श्रांग्ल प्रजा ने बहुत ही श्रिधिक शक्ति प्राप्त की श्रोर राजा के बहुत-से दर्बारियों पर लॉर्ड-सभा में श्रिमि-योग चलाया तथा उनको यथोचित दंड भी दिलवाया। इस प्रकार के उत्तम कार्य करते-करते ब्लैकप्रिंस की मृत्यु हो गई श्रीर राज-पक्षपातियों ने गुड पार्लियामेंट के संपूर्ण नियमों को फिर बदल दिया।

जीन बाइक्लिफ के विचारों से पादरी-मंडल श्रत्यंत रुष्ट था। उसने वाइक्लिफ पर श्रिभयोग चलाया, जिसका निर्णय सेंट्रपाल के गिरजाघर में किया जाना निश्चित हुन्ना। वाइक्लिफ के पक्षपाती बहुत-से राज-दर्बारी थे। श्रतः पादरी-मंडल उसको श्रिधिक हानि पहुँचाने में सर्वथा श्रसमर्थ था। सेंट्रपाल के गिरजाघर में वाइक्लिफ तथा पादरियों में भयंकर कलह उत्पन्न हो गई। यह कलह श्रभी समाप्त ही हुई थी कि १३७७ की २१ जून को एडवर्ड तृतीय परलोक सिधार गया। मृत्यु के समय उसके सब दर्बारियों ने उसका साथ छोड़ दिया था श्रीर एलिक्परर्कक ने तो उसके हाथ की श्रम्री ही चुरा ली थी। एडवर्ड तृतीय के राज्य-काल की मुख्य-मुख्य घटनाएँ इस प्रकार हैं—

सन् मुख्य-मुख्य घटनाएँ १३२७ एडवर्ड तृतीय का राज्याधिरोहण

नार्थपटन की संधि 9335 मार्टिमर का श्रधःपतन 1330 हेल्डन हिलाका युद्ध 9333 1330 शत-वार्षिक युद्ध का प्रारंभ 1380 स्ल्युज़ का युद्ध केसी तथा नेविलकास का युद्ध 1386 प्रेग 3382 प्रिमृनियर का नियम 3343 कैले की संधि 9340 नेजरा का युद्ध 9360 3388 शत-वार्षिक युद्ध का पुनः प्रारंभ **9**306 गुड पार्वियामेंट 9300 एडवर्ड तृतीय की मृत्यु

# पंचम परिच्छेद

# रिचर्ड द्वितीय (१३७७-१३६६)

ब्लैकप्रिंस की मृत्यु हो चुकी थी। श्रतः एडवर्ड तृतीय के बाद उसका पुत्र रिचर्ड राज-सिंहासन पर बैठा। रिचर्ड द्वितीय की श्रायु केवल १० ही वर्ष की थी। इसलिये उसके संरक्षण के लिये जोन नियत किया गया। जोन ने जनता पर बहुत श्राधिक कर लगाए, परंतु उन करों के द्वारा जनता को जो शांति तथा सुख मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। नोबल्ज़ परस्पर लड़ते रहते थे और उन्हें देश की रक्षा का कुछ भी ध्यान नहीं था। फ़्रांसीसियों ने समुद्र-तटस्थ श्रांग्ल-जनता को भयंकररूप से लुटना शुरू किया और यदि उनके राजा चार्ल्स पंचम की मृथ्यु न हो जाती, तो यह उपद्रव बहुत वर्षों तक जारी रहता। चार्ल्स का पुत्र रिचर्ड के ही सदश श्रराजकता फैल गई। फ़्रांस में भी इंगलैंड को सताने में सर्वथा श्रसमर्थ हो गए।

#### (१) कृषक-विद्रोह (१३ = १)

रिचर्ड के राज्यके चार वर्ष बाद ही हँगलेंड में श्रमियो, शिल्पियों तथा कृषकों का श्रसंतोष बेहद बढ़ गया। इसका परिणाम यह हुन्ना कि १३८३ में कृपक-विद्रोह उठ खड़ा हुन्ना। कृषक-विद्रोह के बहुत-से कारण समभे जाते हैं, जिनमें से कुञ्ज नीचे दिए जाते हैं—

(क) प्लेग से बहुत-से श्रांग्ल काल के प्रास हो गए थे। श्रतः श्रमियों की संख्या न्यून हो गई थी। इससे भृति तथा मूख्य का बढ़ना स्वाभाविक ही था। राज्य में लॉर्डों की शिक्ष होने के कारण श्रमियों का कुछ भी ध्यान न करते हुए 'श्रम-नियम' पास कर दिया गयाथा। (स्त) 'श्रम-नियम' की कठोरताश्रों से कुद्ध होकर श्रांग्ल-श्रीमयों ने इस नियम को हटाने का दृढ़ निश्चय कर लिया । स्वतंत्र पुरुषां की श्रपेक्षा श्रधे-दासों में श्रसंतोष बहुत श्रधिक था । स्वतंत्र श्रीमयों के न मिलने के कारण भिन्न-भिन्न लॉडों ने श्रधे-दासों पर ही श्रस्याचार करना प्रारंभ किया श्रीर उनसे श्रपेक्षा से श्रधिक काम लोने लगे।

- (ग) अर्ध-दास अपने अन्य भाइयों को अधिक मृति के द्वारा बहुत-सा रुपया कमाते देखकर लॉडों की सेवा से बचना चाहते थे। परंतु लॉडों को यह कब सहा ही सकता था? उन्होंने राज्य-नियमों के द्वारा उनको अपने कार्य के लिये बाध्य किया।
- (घ) इम्हीं दिनों वाइक्लिफ के अनुयायी कुल हुँगलैंड में अमण कर रहे थे और आंग्ल-जनता को बड़े-बड़े भूमि-पितयों तथा पादियों के विरुद्ध उठाने का यल कर रहे थे। लो लॉडीं (वाइक्लिफ के अनुयायियों का नाम है) का कथन था कि 'जब आदम फिरता था और ईव चरख़ा कातती थी, तब जेंटिलमेन था ही कौन ? श्रतः इन भूमि-पितयों तथा पादिरयों की संपत्ति तथा राजनैतिक शक्ति ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध है।'

इन कारणों से इँगलैंड में कृषक-विद्रोह हो गया। जोन के कुप्रबंध तथा वैयक्तिक कर (Poll-tax) की अधिकता से कैंट के उदंड तथा स्वेच्छाचारी पुरुषों ने 'वाटटेलर' के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया । विद्रोहियों ने लंडन की श्रोर प्रस्थान किया। इसी समय इँगलैंड के श्रन्य प्रदेशों में भी विद्रोह हो गया श्रोर वहाँ के विद्रोहियों ने भी लंडन की श्रोर ही चलना प्रारंभ किया। इन विद्रोहियों ने शीप्र ही राजधानी श्रपने हस्तगत कर ली श्रोर राजा के घटुत-से मंत्रियों की हत्या कर डाली। यही नहीं, उन्होंने जोन के महल में भी श्राग लगा दी श्रोर कहा कि हम नहीं जानते कि कौन 'जोन' होता है।

इस भयंकर समय में रिचर्ड १६ वर्ष का ही था। इसने अपूर्व साहस श्रीर धेर्य के साथ 'माइल-एंड' पर विद्रोहियों से मिलने का निश्चय किया। विद्रोहियों से मिलते ही इसने उनको 'स्वतंत्रता-पत्र' देने का प्रण किया श्रीर उनको अपने-अपने घर जैं।ट जाने को कहा। परंतु कैंटिश लोगों ने अपनी शरारतें नहीं छोड़ीं। श्रतः रिचर्ड श्रपने मंत्रि-दल के साथ पुनः 'टेलर' से मिलने गया। देलर ने राजा के साथ पुनः 'टेलर' से मिलने गया। देलर ने राजा के साथ बहुत ही योग्यता से बातचीत की श्रीर उससे बहुत-सी बातें माँगों, जो राजा ने स्वीकृत कर लीं। इसी समय एक राज-दर्बारी कह उठा कि टेलर ती कैंट में एक प्रसिद्ध चोर था श्रीर श्रव इतनी बढ़-चढ़-कर बातें करने लगा है। यह सुनते ही टेलर खंजर केंकर उस राज-दर्बारी पर ट्ट पड़ा, परंतु स्वयं ही मारा गया। यह देखकर कैंटिश कृपकों ने राजा पर बाण तानने को हाथ उठाया ही था कि रिचर्ड उनके बीच में जा कूदा और कहने लगा—"मैं तुम्हारा नेता हूँ। जो चाहते हो, माँगो। में तुम्हें देने को तैयार हूँ।" इतने ही में विद्रोहियों को राज-सैनिकों ने घेर लिया और उनको हथियार रख देने को विवश किया। इसके अनंतर विद्रोहियों पर भीषण अत्याचार किए गए। उनको जो स्वतंत्रता-पत्र राजा ने दिया था, वह भी

#### (२) स्वेच्छाचारी बनने के लिये राजा का यल

रिचर्ड द्वितीय स्वेच्छाचारी, बदला लेनवाला तथा जल्द-बाज था। नोबल्ज श्रोर लॉटॉ पर इसकी विश्वांस नहीं था, श्रतः इसने श्रॉक्सफ़ोर्ड तथा सफ़्फ़ोक के श्रलों के हाथ में संपूर्ण राज्य-शक्ति दे दी। १३८६ में पार्लियामेंट ने दोनों 'श्रलों' पर श्रमियोग चलाया श्रीर सफ़्फ़ोक को कैद कर लिया। कुछ ही समय बाद रिचर्ड ने सफ़्फ़ोक को बंदी-गृह से मुक्त कर दिया श्रीर न्यायाधीशों से कहा— ''बतलाश्रो, पार्लियामेंट द्वारा नियत की गई ११ मनुष्यों की उप-समिति नियमानुसार है या नहीं ?'' न्यायाधीशों ने उप-समिति को नियम-विरुद्ध ठहराया। इस पर श्रायलैंड के हयूक ने सेना एकत्र की श्रीर बैरन लोगों की सहायता से उसने 'रेड्काट ब्रिज' पर रिचर्ड को पराजित किया । इस विजय के अनंतर

९६८८ में जो पार्जियामेंट बैठी, उसको 'निर्देय
पार्जियामेंट' (Merciless Farliament) के नाम से पुकारते
हैं, क्योंकि निर्देय पार्जियामेंट में राजा के मित्रों के प्रति
'देश-दोह' का अभियोग चलाया गया। ४ लॉडों की
उप-समिति में अभियुक्तों का निर्णय हुआ और उनको
प्राण-दंड दिया गया। निर्देय पार्जियामेंट के इन कूर
कर्मों को रिचर्ड हदय थामकर देखता रहा और उसने
उन पाँचों लॉडों से बदला लेने का दद निश्चय कर जिया।

१३८१ में उसने लॉर्डों की प्रबंधकारिया उप-समिति को सदा के लिये बर्झास्त कर दिया और ग्लाउसस्टर के आर्थ से कहा कि भविष्य में में अपनी प्रजा का स्वयं ही शासन कहँगा, क्योंकि अब मेरी आयु काकी अधिक हो गई है। इस बार रिचर्ड ने बड़ी चतुरता और धीरज से काम लिया और अपने बहिष्कृत मित्रों को इँगलैंड नहीं बुलाया। उसने विचस्टर के विशप विलियम (William of Wykeham) को तथा अन्य बहुत-से सुयोग्य ब्यक्तियों को राज्य के उच्च-उच्च पद पर नियत किया। इसी समय 'जोन' (John of Gaunor) स्पेन से लौट आया और उसने रिचर्ड को उचित सलाह देनी प्रारंभ की। प्रथम स्त्री के मर जाने पर १३६६ में रिचर्ड ने फ्रांसीसियों के राजा चार्ल्स षष्ट की कन्या

से विवाह किया श्रोर फ़ांस से २८ वर्ष के लिये संधिकर ली।

१३६७ में रिचर्ड ने उन लॉडों से बदला लेने का उपाय सोचा, जिन्होंने उसको 'निर्दय पार्लियामेंट' में श्रपमानित किया था। 'ग्लाउसस्टर का श्रले राजा के विरुद्ध पड्यंत्र रच रहा है', इस किंवदंती के फलते ही रिचर्ड ने बड़ी चालाकी से निम्न-लिखित व्यक्तियों को केंद्र कर लिया—

- . १) ग्लाउसस्टर का श्रर्ल
- (२) वार्विक का श्रर्ल
- (३) घरंडेल

१३६७ की सितंबर में पार्लियामेंट का श्रिधिवेशन हुआ धौर इन लॉहों पर राजा के मित्रों ने श्रिमियोग चलाया। इसका परिगाम यह हुआ कि उनकी मृत्यु-दंड मिला श्रीर उनकी संपत्ति राजा के मित्रों में बाँट दी गई। राजा को जीवन-भर के लिये पेंशन के तौर पर कुछ रुपया देना पार्लियामेंट ने पास कर दिया। कुछ दिनों बाद हफ्रोंड तथा नार्काक् के श्रलों का परस्पर भगड़ा हो गया श्रीर रिचर्ड ने दोनों को ही देश-निकाला दे दिया। इस प्रकार सब लॉडों की शक्ति को चकना-चूर करके उसने स्वेच्छाचार-पूर्ण राज्य करना प्रारंभ किया।

समभकर वह न्नायलैंड गया। इसी समय इफ्रोंड के न्न के एक न्नोटी-सी सेना के साथ इँगलैंड में प्रवेश किया। राजा के स्वेच्छाचारित्व से पीड़ित सब उत्तरीय लॉडों ने उसका साथ दिया। यार्क के ड्यूक तथा नार्थवलैंड के हैनरी पसीं ने भी रिचर्ड का साथ छोड़ दिया। इस विद्रोही दल ने शीप्र ही निस्टल को श्रपने हस्तगत कर लिया। रिचर्ड ने श्रायलैंड से लौटकर विद्रोहियों को दमन करने के निये सेना एकत्र करने का यन किया, परंतु वह कृतकार्थ नहीं हो सका। लाचार होकर उसने श्रपने श्रापको विद्रोहियों के सुपुर्द कर दिया। वह लंडन तक कैदी बनाकर लाया गया। पार्लियां टेन उसे राज्य-च्युत कर दिया तथा लंकास्टर के डयूक हैनरी को इंगलेंड का राजा बनाया। रिचर्ड द्वितीय के राज्य-काल की मल्य-मल्य घटनाएँ इस प्रकार हैं—

सन् मुख्य-मुख्य घटनाएँ

१३७७ रिचर्ड द्वितीय का राज्याधिरोह्ण

१३८१ कृषक-विद्रोह

१३८८ निर्देय पार्लियामेंट

१३६६ फ़ांस के साथ संधि

१३६७ रिचर्ड का लॉडॉ से बदला लेना

१३६६ रिचर्ड द्वितीय का राज्य-च्युत किया जाना

#### तेरहवीं श्रीर चौदहवीं सदी में ब्रिटन की सभ्यता १६९

## षष्ठ परिच्छेद

# तेरहर्वी श्रौर चौदहवीं सदी में ब्रिटन की सभ्यता

(१) राजनैतिक अवस्था

(क) राजा की शक्ति

तेरहवीं सदी के प्रारंभ में श्रांग्ल-राजाश्रों की शिक्ष श्रपिरिमित थी । जोन के श्रधः पतन के श्रनंतर श्रांग्लों की राजनैतिक श्रवस्था में एक प्रवल श्राक्रांति उपस्थित हो जाती है। सारी चौरहवीं सदी में एडवर्ड प्रथम तथा हैनरी तृतीय की शासन-पद्धति-संबंधी धाराश्रों के श्रनुसार राजों को शासन करने के लिये बाध्य किया गया । इस परीक्षण का परिणाम यह हुश्रा कि इँगलैंड परिमित एक-सत्ताक राष्ट्र में परिवर्तित हो गया । शासन-पद्धति में जाति के सम्मिलित होने से श्रांग्लों में जातीयता का भी प्रांदुर्भाव हुश्रा । धर्म, साहित्य तथा व्यापार-व्यवसाय में भी क्रमशः उन्नति होने लगी।

इँगलैंड की उन्नित क्रमशः हुई है। यही कारण है कि चौदहवीं सदी तक श्रांग्ल-राजा से नियम-निर्माण-संबंधी श्रधिकार ही श्रांग्ल-प्रजा ने छीने थे। शासन के कार्य में राजा स्वतंत्र था। मंत्रियों का चुनना उसी के श्रधिकार में था। दुवंल राजों के समय में लॉडों ने शासन का श्रधिकार भी राजा से छीना श्रोर १४ लॉडों की उप- समिति (१२४८) के द्वारा शासन-कार्य चलाने का प्रयत्न किया, परंतु स्वार्थ, वैमनस्य तथा पारस्परिक कलह के कारण वे कृतकार्य नहीं हो सके। एडवर्ड प्रथम के सुधारों के अनंतर आंग्ल-प्रजा ने लॉडीं की शक्ति लेनी शुरू की आरे उसका वास्तविक रूप चिर-काल तक प्रत्यक्ष नहीं हुआ।

#### (व) श्रांग्ल-प्रना की शक्ति

हैनरी तृतीय के समय में भूमि-पतियां की महा-समिति का नाम ही पार्लियामेंट था। सीमन के अनंतर इस महासमिति ने कुछ शक्ति प्राप्त की श्रौर इसमें भूमि-पतियों के साथ-साथ भिन्न-भिन्न महलों तथा नगरों के प्रतिनिधि भी उपस्थित होने लगे । एडवर्ड प्रथम के राज्य में पार्लियामेंट की शक्ति पहले की अपेक्षा बढ़ गई। पार्लियामेंट ने लॉर्ड, पादरी तथा साधारण जनों के व्रतिनिधियों की महासमिति का रूप प्रदेश किया और १३२२ के श्रनंतर इसने राजा के संपूर्ण नियामक श्रधि-कारों को श्रपने हाथ में ले लिया । एडवर्ड तृतीय के बाद, न्यय श्रधिक होने के कारण, छोटे-छोटे पादिरयों तथा साधारण जनों ने श्रपने प्रतिनिधि पार्लियामेंट में भेजने बंद कर दिए। उनका स्थान धीरे-धीरे बड़े-बड़े पादिरयों ने जे जिया श्रीर इस प्रकार लॉर्ड-सभा को जनम दिया।

# तेरहवीं श्रीर चौदहवीं सदी में ब्रिटन की सम्यता १६६

#### (ग) लॉर्ड-सभा

लॉर्ड-सभा के सभ्य मुख्यतः पादरी तथा बड़े-बड़े भूमि-पित ही थे। भूमि-पितयों की संख्या कम होने के कारण मध्य-काल तक लॉर्ड-सभा में पादिरयों की संख्या ही श्रधिक थी। एडवर्ड तृतीय ने डयूक, मार्किस तथा विस्काउंट के पदों की बढ़ाकर भूमि-पितयों की संख्या में कुछ-कुछ वृद्धि की; परंतु इससे कोई विशेष श्रंतर नहीं हुआ।

### (१) लोक-सभा

लोक-सभा में निम्न-लिखित स्थानों से प्रतिनिधि स्राते थे----

- (१) प्रत्येक मंडल की शासक सभा के द्वारा चुने जाकर दो नाइट्स
  - (२) प्रत्येक नगर के दो प्रतिनिधि

चैशायर तथा हर्हम के सीमा-प्रांतीय मंडलों का कोई भी प्रतिनिधि लोक-सभा में नहीं श्राता था। वेल्ज़ का भी कोई प्रतिनिधि लोक-सभा में नहीं था।

लोक-सभा में किस-किस स्थान से प्रतिनिधि आवें, इसका निर्णय राजा ही करता था। रेल न होने के कारण लोक-सभा के सभ्यों का श्रिथक व्यय होता था। इस व्यय से बचने के लिये बहुत-से नगर प्रतिनिधियों को नहीं भेजते थे। लोक-सभा के सभ्य अपनी शक्ति को बढ़ाने के उद्देश से बहुत-से ऐसे स्थानों को भी सभ्य भेजने का श्रिधिकार दे देते थे, जहाँ पर कि कोई बड़ी बस्ती नहीं भी होती थी। लोक-सभा के नेता प्रायः नाइट्स ही होते थे, क्योंकि ये धनाड्य होते थे। श्रतः ये श्रपना समय राजनैतिक विषयों में स्वेच्छापूर्वक व्यय करते थे। मध्य-काल तक लोक-सभा की श्रपेक्षा विशेषतः लॉर्ड-सभा ही राजनैतिक सुधार करती थी।

#### ( ङ ) पार्लियामेंट की शक्ति

पार्लियामेंट की शक्रि काफ़ी श्रधिक थी। पार्लियामेंट के सभ्यों की प्रार्थना पर ही राजा कोई नया नियम बना सकता था । पार्लियामंट की स्वीकृति के बिना कोई भी प्रस्ताव नियम नहीं बन सकता था । लोक-सभा प्रायः श्रार्थिक विषयों में ही हस्ताक्षेप करती थी। इसका कारण यह था कि राज्य-कोष में धन प्रायः जनता की श्रोर से ड़ी श्राता था। १४ वीं सदी के श्रारंभ से ही पार्लियामेंट की स्वीकृति के बिना राजा जनता पर किसी प्रकार का भी कर नहीं लगा सकता था । लोक सभा के सभ्य राजा के किसी भी मित्र पर ऋभियोग चला सकते थे। उनके श्रमियोगों का निर्णय करने के लिये लॉर्ड-सभा मुख्य न्यायालय का रूप धारण कर लेती थी । इस दशा में लॉर्ड-सभा का निर्णय श्रंतिम निर्णय होता था, जिसके सम्मुख राजा तक को सिर भुकाना पद्ता था।

# तेरहवीं श्रीर चौदहवीं सदी में बिटन की सभ्यता ११४

#### (च) त्रिवी-काउंसिल

पिवी-काउंसिल की हम राजा की 'मित्र-सभा' का भी नाम दे सकते हैं। राजा के दबीरी, बड़े-बड़े लाईज़ तथा बड़े-बड़े विशप ही मुख्यतः इनके सभ्य होते थे। इसकी सलाह से ही राजा संपूर्ण शासन-कार्य करता था।

श्रक्सर प्रिवी-काउंसिल स्वेच्छाचारी हो जाती थी श्रीर पार्लियामेंट के श्रीधकारों का भी पूरी तरह श्रप-लाप कर देती थी। नियम-निर्माण, न्याय तथा शासन-संबंधी तीनों ही शक्तियों को यह समय-समय पर काम में लाती थी। दुर्बल राजा के समय में इस सभा पर कलह के पर्वत श्राट्टते थे। गुलाब-युद्ध में प्रिवी-काउं-सिल का जो कुछ भाग होगा, उसका उल्लेख वहाँ पर ही किया जायगा।

#### ( छ ) न्यायालय

एडवर्ड प्रथम के समय से ही श्रांग्ल-न्यायालयों ने नवीन रूप धारण किया। उस समय इँगलैंड में तीन प्रकार के न्यायालय प्रचलित थे—

- (१) राजकीय न्यायालय (King's Bench)
- (२) श्रार्थिक न्यायालय (Court of Exchequer)
- (३) साधारण न्यायालय (Court of Common Pleas)

धन-संबंधी श्रमियोगों का निर्णय श्रार्थिक न्यायालय में ही होता था। राजकीय न्यायालय ही हुँगलैंड में सब से मुख्य न्यायालय था। राजनेतिक श्रभियोगों का निर्णय एक मात्र यही न्यायालय करता था। समयांतर में श्राधिक न्यायालय ने 'संतुलन न्यायालय' का रूप धारण कर लिया। नियमों की व्याख्या तथा भाव-संबंधी संपूर्ण विवादों का निर्णय इसी न्यायालय में किया जाने लगा। चौदहवीं सदी में वकीलों के पेशे में लोगों को बहुत श्रधिक श्रामदनी होती थी। लंडन में बहुत-से नए-नए वियालय खोले गए, जिनमें एकमात्र श्रांग्ल-राज्य-नियम ही पढ़ाए जाते थे। उत्पर-लिखे तीन न्यायालयों के श्रतिरिक्ष चर्च के निजी न्यायालय भी थे, जिनकी शक्ति भी थोड़ी न थी।

#### (२) धार्भिक अवस्था

१२ वीं सदी के विचारों का परिणाम १३ वीं सदी में फलीभृत हुआ। पोप तथा चर्च की शक्ति अपिरिमित हो गई। संपूर्ण ईसाई-संसार का धार्मिक राजा पोप समका जाने लगा। राजनैतिक विषयों में पोप के निरंतर हस्ता-क्षंप से बहुत-से देश असंतुष्ट भी हुए अवस्य, परंतु उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने का किसी को भी साहस न हुआ। परंतु जब पोप तथा चर्च की बुराइयाँ दिन-पर-दिन भयंकर रूप धारण करने लगीं, तो असीसी-निवासी संत 'फ़ांसिस' ने एक नवीन संप्रदाय प्रचलित किया, जो पोप तथा चर्च की शक्ति तथा समृद्धि के सर्वथा विरुद्ध था। संत फ़ांसिस ने भगवान बुद्ध के सदश अपने पिता

की संपत्ति पर लात मारी श्रीर एक भिक्षु के रूप में प्रचार करना प्रारंभ किया। शीघ ही बहुत-से लोगों ने इसका साथ दिया। इसका परिणाम यह हुन्ना कि संपूर्ण योरप में इसकी प्रसिद्धि फैल गई श्रीर इसके साथियों को लोगों ने फ़ांसिस्कंत्र या ग्रेफ़ायर्ज़ के नाम से पुकारना प्रारंभ किया। दरिद्रता में ही श्रपना जीवन व्यतीत करने के कारण इन्हें 'मंडिकांट फ़ायर्ज़' का नाम भी दिया जाने लगा। इनकी देखा-देखी संत डामिनिक ने श्रपना एक नया पंथ चलाया, जो श्रांग्ल-इतिहास में हामिनिकंत्र या ब्लैकफ़ायर्ज़ के नाम से प्रसिद्ध है।

१२२१ में डामिनिकंज़ तथा १२२४ में फ़ांसिस्कंज़-भिक्षु इँगलैंड में पहुँचे। लंडन तथा श्रांक्सफ़ोर्ड को केंद्र बनाकर ये शीघ्र ही संपूर्ण इँगलैंड में फेल गए श्रार श्रपने मत का प्रचार करने लगे। ग़रीब-श्रमीर, सभी श्रांग्लों ने इनका साथ दिया। हैनरी तृतीय, एडवर्ड प्रथम, सीमन तथा 'ब्रासेटस्ट' इनके प्रबल पक्ष-पोपक थे। 'धर्म-परिवर्तन' के समय तक यहां लोग दरिद श्रांग्लों में मुख्य प्रचारक का काम करते रहे।

१३ वीं सदी के पारंभ से ही योरप-जनता सार्वभौभ भातु-भाव से प्रथक होने लगी। भिन्न-भिन्न देशों में जातीयता का भाव उदय हो गया। १३ वीं सदी से पूर्व तक श्रांग्ल तथा फ़ांसीसियों में कोई विशेष भेद-भाव नहीं था। यह स्वस्थ दशा १४ वीं सदी में नहीं रही। फ़्रांसीसी तथा श्रांग्ल एक-दूसरी जाति के जानी दुश्मन हो गए। शत-वार्षिक युद्ध का भी बहुत कुछ कारण यह जातीय द्वेष ही था। फ़्रांसीसियों के प्रति भयं-कर घृणा तथा द्वेष से प्रेरित होकर श्रांग्लों ने श्रपनी भाषा को ही उज्ञत करना शुरू किया श्रोर धीरे-धीरे संपूर्ण स्थानों में फ़्रांसीसी भाषा का प्रयोग छोड़ते गए।

(३) साहित्यिक अवस्था

१३ वीं सदी तक श्रांग्लों की साहित्यिक श्रवस्था कुछ भी संतोष-प्रद नहीं थी। शत-वार्षिक युद्ध के समय में ही क्रमशः श्रांग्ल-भाषा ने उन्नति की श्रोर पैर श्रागे बढ़ाया। १३४० से १४०० तक जिश्राफ़े चौसर ने श्रांग्ल-भाषा को समृद्ध करने में बड़ा प्रयास किया। उसने 'मध्य-हँगलेंड' की भाषा में श्रपनी पुस्तकें लिखी थीं। १६ वों सदी की (वर्तमान-कालीन) श्रांग्ल-भाषा ने चौसर की लेख-शैली पर ही श्रपनी उन्नति की। वाई-क्रिक ने पादिरयों को नीचा दिखाने के लिये 'बाइबिल' के कुछ भागों का श्रांग्ल-भाषा में श्रनुवाद किया। इसकी श्रांग्ल-भाषा ने श्रागे गद्य-लेखकों को जो सहायता पहुँचाई, वह कभी भुलाई नहीं जा सकती।

योरप-निवासियों ने क्रुसेड के समय में बारूद तथा तोप बनाने की विद्या भी एशियावालों से सीखी श्रार उसकी उदाति का दिन-दिन प्रयक्ष करने लगे।

# चतुर्श्व ग्रध्याय लंकास्टर त्रौर यार्क-वंश

प्रथम परिच्छेद

लंकास्टर-वंश का राज्य

सन् १४०० इँगलैंड के इतिहास में श्रित प्रसिद्ध है, क्योंकि इसके बाद लगभग म० वर्ष तक श्रांग्ल-लॉर्डों तथा बैरनों में इस बात पर मगड़ा रहेगा कि श्रांग्ल-राज्य का वास्तिविक उत्तराधिकारी कीन है। इस भयंकर आतृ-युद्ध में कुलीनों के सैकड़ों परिवार नष्ट हो जायँगे। इसका परिणाम यह होगा कि प्रतिबंधक शक्ति के निःशक्त हो जाने से व्यूडर राजे कमशः स्वेच्छाचारी हो जायँगे। श्रीर श्रांग्ल-इतिहास एक नवीन रूप धारण कर लेगा।

## (१) हैनरी चतुर्थ (१३६६-१४१३)

हैनरी चतुर्थ श्रांग्ल-राज्य का वास्तविक श्रिधकारी नहीं था। पार्लियामेंट ने देश में शांति स्थिर रखने तथा नियमपूर्वक शासन करने के लिये उसको योग्य समका श्रोर इसीलिये उसे श्रांग्ल-राजा उद्घोषित कर दिया। हैनरी चतुर्थ को जब एक बार रुपए की श्रावश्यकता हुई, तो पार्लियामेंट ने उसको इस शर्त पर रुपया देना स्वीकृत किया कि पहले वह श्रांग्ल-प्रजा के कहों को दूर कर दें। लंकास्टर-वंश के राज्य-काल में श्रांग्ल-जनता की शिक्क श्रनंत बढ़ गई श्रीर कर तथा धन-संबंधी विषयों का पास करना या न करना लोक-सभा के ही हाथ में हो गया। हैनरी चतुर्थ श्रंध-विश्वासी था श्रीर एक बार क्रूसेड पर भी जा चुका था। वाईक्रिफ़ के मतानुयायी लो लॉडों के कार्य उसको पसंद नहीं थे। १४०१ में श्रांच-विशप 'श्ररंडल' ने चर्च के विरुद्ध नवीन सिद्धांतों के प्रचार करनेवाले ध्यक्तियों को जीते-जी श्राग में जला देने का प्रस्ताव पास किया। इसका परिणाम यह हुश्रा कि बहुत-से 'लो लॉईज़' वृथा ही श्राग में जला दिए गए।

रिचर्ड के पक्षपाती हैनरी चतुर्थ के प्रधःपतन के उपाय चिर-काल से सोच रहे थे। जब हैनरी ने उनकी संपत्ति तथा दुर्ग छीन लिए, तो उन्होंने एक दुर्गिमेंट में हैनरी को मारकर रिचर्ड को राज्य पर बैठाने का षड्यंत्र रचा। दैवी घटना से पड्यंत्र का भेद खुल गया श्रीर विद्रोहियों को हँगलैंड छोड़कर भागना पढ़ा। भावी विपत्तियों से बचने के उद्देश से कुछ ही दिनों बाद हैनरी ने यह प्रसिद्ध कर दिया कि रिचर्ड की मृत्यु हो गई है।

रिचर्ड की मृत्यु प्रकाशित करने के श्रनंतर भी

हैनरी को शांति से राज्य करने का श्रवसर नहीं मिला। वेल्ज्ञ में रिचर्ड का दल शक्तिशाली था। वेल्ज्ञ के राजा, श्रोवन का सीमा-श्रांतीय लॉर्ड ये से एक मंडल के स्वामित्व के विषय में भगड़ा हो गया। श्रोवन ने प्रे पर श्राक्रमण किया और उसको केंद्र करके श्रपने पार्वतीय प्रदेश स्नाउडन ( Snowdon ) में लेगया। संपूर्ण वेल्ज्ञ-निवासी प्रजा ने भोवन का साथ दिया। इससे उसकी शक्ति पूर्वापेक्षा बहुत श्रधिक बढ़ गई। उसने हैनरी तथा सीमा-प्रांतीय लॉडॉं के बहुत-से दुर्ग जीत लिए। यही नहीं, उसने 'पिलेथ' पर सर एडमंड मार्टिमर को भी पराजित करके क़ैद कर लिया और हैनरी को भी दो बार बुरी तरह से परास्त किया। तृतीय बार त्राक्रमण करने के श्रनंतर भी जब हैनरी श्रोवन को जीत नहीं सका, तो सर एडमंड मार्टिमर ने श्रोवन से संधि कर ली श्रीर उसकी कन्या से विवाह भी कर लिया। संधि की मुख्य शर्त यह थी कि हैनरी को राज्य-च्युत करके रिचर्ड या उसके वंश के किसी व्यक्ति को श्रांग्ल-राज्य पर बैठाया जाय श्रीर श्रोवन को सदा के लिये वेल्ज का राजा माना जाय।

स्कॉटलेंड ने भी हैनरी को काफ़ी कष्ट पहुँचाया। १४०२ में स्काच-सेनाओं ने इँगलेंड पर श्राक्रमण किया। हैनरी पर्सी ने 'हम्ब्लटन' नामक स्थान पर स्काच-सेनात्रों को पराजित किया श्रीर बहुत-से स्काच-नोबलों को क़ैद कर बिया। हैनरी पर्सी हैनरी चतुर्थ से श्रसंतुष्ट था, श्रत: उसने स्काच-नोबलों को छोड़ दिया श्रीर एडमंड मार्टिमर से मित्रता करके श्रोवन को सहायता पहुँचाने के लिये वेल्ज़ की श्रोर रवाना हुआ। हैनरी चतुर्थ भी संपूर्ण घटनात्रों को तीक्ष्ण दृष्टि से देख रहा था । बुद्धिमत्ता से उसने श्रयस्वरी का नगर अपने हस्तगत कर लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि हैनरी पर्सी को उससे श्रकेले ही युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में हैनरी पर्सी पराजित हुआ श्रीर साथ ही मर भी गया। हैनरी की इस विजय का स्रोवन पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा। उसने हैनरी को दिन-पर-दिन सताना प्रारंभ किया श्रीर फ्रांस से मित्रता करके उसने अपनी शक्ति पूर्वापेक्षा दुनी कर ली । हैनरी ने उस पर चतुर्थ श्राकमण किया, परंतु पहले के सदश ही पराजित हुआ। श्रंत को इस विपत्ति से उसके पुत्र ने उसका उदार किया । उसने वेल्ज़ को टुकड़े-टुकड़े करके जीतना प्रारंभ किया श्रीर वह श्रीवन की धीरे-धीरे स्नाउद्धन की श्रीर दकेलता गया।

१४०६ में स्कॉटलैंड का राजा, जेम्ज़ शिक्षा प्राप्त करने के लिये फ़ांस जा रहा था कि मार्ग में ही आंग्ल-मक्काहों ने उसको क्रेंद्र कर लिया। इन्हीं दिनों फ़ांस का राजा, चार्ल्स पष्ट पागज हो गया। इस प्रकार हैनरी फ्रांस तथा स्कॉटलेंड से निश्चित हो गया। परंतु कुछ समय बाद ही वह बीमार होकर १४१३ में परलोक-वासी हो गया।

सन् मुख्य-मुख्य घटनाएँ

१३६६ हैनरी चतुर्थ का राज्य पर बैठना

१४०० श्रोवन का विद्रोह

१४०३ श्रूयस्वरी का युद्ध

१४१३ हैनरी चतुर्थ की मृत्यु

(२) हैनरी पंचम (१४१३-१४२२)

हैनरी पंचम १४१३ में श्रांग्ल-राज्य पर बैठा। श्रांग्ल-क्रानिक्रर का कथन है कि 'मुकुट धारण करते ही उसका स्वभाव बदल गया। वह एक नवीन मनुष्य में परिवर्तित हो गया। उसने धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत करने का दृद निश्चय कर लिया।' वेल्ज़ के विद्रोहों को शांत करने के उद्देश से उसने विद्रोहियों के लिये एक क्षमा-पन्न निकाला श्रोर उनको श्रभय-दान दिया। श्रोवन को छोड़कर संपूर्ण वेल्ज़-निवासियों ने उसकी श्रधीनता स्वीकृत कर ली। उसने श्रदंडेल को चांसलर-पद से हटाकर 'हैनरी व्यक्तीर्ट' को चांसलर नियत किया।

सीमा-प्रांतीय लॉर्ड 'श्रोल्ड कैस्ल' लोलॉर्डी का पक्ष-पाती था। हैनरी पंचम श्रत्यंत श्रंध-विश्वासी था। श्रतः उसने श्रोल्ड कैस्ल को केंद्र करके जीते-जी जला- देने की आज्ञा दी। अपनी मृत्यु से पूर्व ही वह क़ैदलाने से भाग गया, परंतु १४१७ में पकड़ा जाकर वह देश-दोह के अपराध में फाँसी पर चढ़ा दिया गया। उसकी मृत्यु के अनंतर इँगलैंड में लोलॉडों का संप्रदाय सर्वदा के लिये नष्ट हो गया।

हैनरी पंचम स्वभावतः वीर क्षित्रय था । एडवर्ड वृतीय के सदश नवीन विजय प्राप्त करने की उसकी प्रवल इच्छा थी। पार्लियामेंट से श्राज्ञा लेकर उसने श्रपने श्राप को फ़्रांस का राजा उद्घोषित किया। पार्लियामेंट ने विदेशी भिक्षुश्रों के गिरजाघरों तथा विहारों के विरुद्ध एक राज्य-नियम बनाया श्रोर उनको नष्ट कर देने तथा उनकी संपत्ति ज्ञाबरदस्ती छीन लेने के लिये राजा को श्राज्ञा दी। इस नियम के बनाने का मुख्य कारण यह था कि विदेशी भिक्षु श्रांग्ल-धन को विदेश में भेजते थे, जो श्रांग्लों के ही विरुद्ध युद्ध करने में लगाया जाता था। जो कुछ हो, इस नियम से यह बहुत श्रच्छी तरह मालूम होता है कि श्रपने धर्म-मंदिरों की श्रोर से श्रांग्लों की श्रद्धा कितनी हट चुकी थी।

१४०७ के भयंकर भ्लेग से आक्रांत होने पर भी आंग्ल-जनता की उन्नति नहीं रुकी थी। हँगलैंड में अर्घ-दासता क्रमशः नष्ट हो रही थी और अमियों की दशा पूर्वा-पेक्षा बहुत श्रन्छी थी। आंग्ल-जनता कपड़ों पर बहुत श्रिक रुपया ख़र्च करने लगी । श्रतः इसे रोकने के लिये राज्य-नियम बनाए गए । व्यापार-व्यवसाय की उन्नति के लिये वाल्टिक-सागर के बहुत-से नगर, फ़्लांड को तथा वीनस श्रादि से श्रांग्ल-राज्य ने नई-नई संधियाँ कीं । न्यूकेस्ल के कोयले का व्यापार खूब चमक उटा । मुद्दा के अष्टीकरण पर भी मुद्दा का संचलन कम नहीं हुआ । लंडन के बहुत-से व्यापारियों के पास खूब धन हो गया । नए-नए संघों ( Gnilds ) ने श्रमियों तथा शिल्पियों की पूर्ण रक्षा करनी प्रारंभ कर दी। सारांश यह कि हैनरी पंचम के काल में इँगलैंड बहुत तेज़ी के साथ उन्नति करता रहा । इसी समय इँगलैंड तथा फ्रांस के बीच शत-वार्षिक युद्ध पुनः प्रारंभ हो गया। इसके मुख्य कारण निम्न-लिखित हैं—

- (१) पादरी-लोग लोलॉडों की च्रोर से जनता को हटाकर युद्ध की छोर प्रवृत्त करना चाहते थे।
- (२) पार्लियामेंट की इच्छा थी कि किसी प्रकार राजा का ध्यान चर्च की संपत्ति लुटने की श्रोर से हटे।
- (३) श्रांग्ल-ज्यापारी श्रपना ज्यापार-ज्यवसाय बढ़ाना चाहते थे । उनके इस कार्य में फ़ांसीसी जनता बाधक थी।
- (४) हैनरी पंचम युद्ध के द्वारा श्रपनी कीर्ति बढ़ाना चाहताथा।

१४११ की एप्रिल में हैनरी ने अपने को फ़ांस का राजा उद्वोषित किया। इसका परिणाम यह हुआ कि फ़ांस से हुँगलैंड का युद्ध छिड़ गया। १४ तारी ख़ को 'हार्फ़िलयर' में पहुँचकर हैनरी ने नार्मेंडी की विजय प्रारंभ की। केले की श्रोर सेना-सहित जाते हुए 'श्रिगनकोर्ट' पर उसका फ़ांसीसियों की ६० हज़ार मनुष्यों की सेना से सामना हो गया। उसके पास सिर्फ १ हज़ार सैनिक थे। जो हो, उसने श्रप्वे युद्ध-केशल से फ़ांसीसियों को भयंकर पराजय दी। इस युद्ध में ११ हज़ार फ़ांसीसि मारे गए। श्रिगनकोर्ट का युद्ध श्रांग्ल-इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है।

रोग के कारण श्रांग्ज-सेना के नष्ट हो जाने के कारण हैनरी हँगलेंड लौट श्राया श्रोर दो वर्ष की तैयारी के श्रनंतर १४१७ में उसने पुनः फ्रांस पर श्राक्रमण कर दिया। इस बार उसने संपूर्ण नार्मंडी की हस्तगत कर लिया। रून के प्रसिद्ध दुर्ग को भी उसने ६ मास के घेरे के बाद क़ाबू में कर लिया। रून के वाद 'पांटाइज़' को जीतकर हैनरी ने पेरिस पर श्राक्रमण करने का यस्न किया। इसी समय 'संपद्संपदमनुबध्नाति' के श्रनुसार सौभाग्य-लक्ष्मी ने भी उसका पूरा साथ दिया।

'वर्गडी' का डय्क चार्ल्स से मिलने गया हुन्ना था। वहाँ उसको न्नार्लीज़ के मित्रों ने घोखेबाज़ी से मार डाला। इसका परियाम यह हुन्ना कि वर्गडी के लोगों ने क्रोध में आकर आंग्लों से मित्रता कर ली। विचित्रता की बात है कि चार्ल्स की धर्म-पली, 'इसावेला' ने श्रपने पित से रुष्ट होकर श्रपनी कन्या, कैथराइन का हैनरी से विवाह कर दिया। ट्रापस की संधि के श्रनुसार १४२० की २१ मई को हैनरी फ़ांस का रक्षक तथा उत्तराधिकारी नियत हुआ। १४२१ की ६ दिसंबर को फ़ेंच राजकुमारी से 'हैनरी' नामक एक बालक उत्पन्न हुआ। हैनरी पंचम का स्वास्थ्य ठींक नहीं था। श्रतः १४२२ की ३१ श्रगस्त को वह परलोक सिधारा। देवी घटना से उसकी मृत्यु के दो मास बाद ही श्रभागे चार्ल्स पष्ट ने भी इस लोक से कृच कर दिया। इस प्रकार दस मास का बालक हैनरी पष्ट के नाम से फ़ांस तथा इँगलैंड का राजा बना। हैनरी पंचम के राज्य की मुख्य-मुख्य घटनाएँ इस प्रकार हैं—

सन् मुख्य-मुख्य घटनाएँ
१४१३ हैनरी पंचम का राज्याधिरोहण
१४१४ श्रोल्ड केंस्ल का समुख्यान
१४१४ श्रागिनकोर्ट का युद्ध
१४१६ रून की विजय
१४२० ट्रापस की संधि
१४२२ हैनरी पंचम की मृत्यु
(३) हैनरी षष्ठ (१४२२-१४६१)

हैनरी पंचम की मृत्यु के समय हँगलैंड की कीर्ति दूर-

दूर तक फैल गई थी। पार्लियामेंट, पादरी तथा श्रांग्ल-जनता ने हैनरी को फ़ांस-विजय में बहुत ज़्यादा सहायता दी थी। हस विजय के ख़र्चों का श्रनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि श्रांग्लों से रुपया प्राप्त करते हुए भी हैनरी पर बहुत ऋषा था। उसने श्रपनी मृत्यु के समय वैड-फ्रोर्ड के ड्यूक की श्रांग्ल-राज्य का संरक्षक नियत किया श्रीर उसको वर्गेडी के शासक से मिश्रता बनाए रखने की सखाह दी। फ़ांस-राज्य का प्रबंध भी वैडफ़ोर्ड के ही हाथ में था। श्रतः उसकी श्रनुपस्थिति में ग्लाउसस्टर के ड्यूक को श्रांग्ल-शासन का कार्य मिला।

हैनरी की मृत्यु के एक वर्ष बाद ही ग्लाउसस्टर का वर्गडी के शासक से भगड़ा हो गया । परंतु वैडफ़ोर्ड ने सारा मामला बहुत ही बुद्धिमानी से शांत कर दिया। उसने फ़ांस में भी अपना कार्य बहुत ही अच्छी तरह किया। १ वर्ष के अथक परिश्रम के अनंतर उसने लोर के उत्तर का संपूर्ण फ़ांस हस्तगत कर लिया। आलींज़ के घेरे के लिये वह अभी आगे बढ़ना ही चाहता था कि एक अपवं आश्चर्यमय घटना घटित हो गई, जिससे उसकी सारी जीतों पर पानी फिर गया।

कैंपरना तथा लोरेन के सीमा-प्रदेश पर 'डामरेमी' नामक एक प्राम था। इसमें एक मज़दूर रहता था, जिसके १८ वर्ष की नौजवान 'जेनोडार्क' नाम की एक कम्या

थी। डामरेमी में यह किंवदंती थी कि इसी ग्राम की एक कन्या किसी समय फ़ांस का शतुत्रों से उदार करेगी । जो कुछ हो, जेनीडार्क को किसी प्रकार यह विश्वास हो गया कि ईश्वर ने मुभे ही फ़ांस को स्वतंत्र करने के लिये भेजा है । उसने प्राम के पुरोहित तथा चौधरी को इस बात पर विवश किया कि वे उसे राजा के पास पहुँचा दें। वहाँ पहुँचकर राजा से भी उसने सारी बातें निर्भय होकर कहीं । श्राख़िर राजा ने उसे १० हज़ार की सेना देकर श्रांग्लों से लड़ने के लिये भेज दिया । श्राश्चर्य की बात है कि उसने श्रालींज पर श्रांग्लों तथा वर्गंडियनों को बुरी तरह पराजित किया श्रीर रीम्ज़ तक संपूर्ण फ़ांस शतु-रहित कर दिया । १४२६ की १७ जुलाई को उसने श्रपने ही सम्मुख चार्क्स सप्तम को फ्रांस का राजा बनाया श्रीर उससे श्रपने पाम को लौट जाने की श्राज्ञा माँगी। उसने कहा-"मेरा कार्य पूरा हो गया है। श्रव मुक्तमें शत्रुश्रों से लड़ने की शक्ति नहीं है।" मूर्खता से चार्ल्स ने उसको युद्ध करने के लिये प्रेरित किया । इसका परिगाम यह हुआ कि १४३० में उसे भ्रांग्लों ने पकड़ लिया श्रीर भूतनी कहकर जला दिया।

फ़ांस के राज्य को श्रपने हाथ से फिसलता हुश्रा देखकर ब्यूफ़ोर्ट ने हैनरी का पेरिस में राज्याभिषेक-संस्कार किया। इसके दो वर्ष बाद हो वह मर गया श्रोर वर्गडी सदा के बिये फ़ांस से मिल गया। यार्क के ड्यूक रिचर्ड ने फ़ांस में युद्ध जारी रक्खा, परंतु उसका कुछ भी फल नहीं निकला। धीरे-धीरे चार्क्स ने सारा फ़ांस श्रपने हाथ में कर बिया। १४४३ में शत-वार्षिक युद्ध समाप्त हो गया श्रीर एकमात्र केले ही श्रांग्लों के हाथ में रह गया।

ग्लाउसस्टर का डयूक आंग्लों में सर्व-प्रिय था; परंतु वह राज-नीति-ज्ञ नहीं था । उसका चांसलर ब्युफ़ोर्ट से क्षगढ़ा हो गया। शांति रखने के उद्देश से 'ब्यूफ़ोर्ट' विदेश चल्ला गया। १४२६ में हैनरी के राज्य पर बैठते ही ग्लाउ-सस्टर का अधःपतन हुआ और ब्यूफ़ोर्ट को शक्ति मिली। १४४७ तक ब्यूफ़ोर्ट बहुत श्रब्छी तरह काम करता रहा।

इधर पार्कियामेंट दिन-पर-दिन शक्ति खोती गई श्रौर राष्ट्र की संपूर्ण शक्ति राजा की गुप्त सभा ( Privy Council ) के हाथ में चली गई । इसका मुख्य कारण यह था कि प्रतिनिधियों का चुनाव स्वतंत्र भूमि-पितयों में से तथा गिने-चुने मांडलिक शासकों में से ही किया जाता था । ये सोग प्रायः राजा के ही पक्षपाती होते हैं । १४२४ में पार्कियामेंट के श्रंदर सशस्त्र जाना बंद कर दिया गया। इस पर सभ्य लोग 'वैट्स' ले-लेकर पहुँचे। इसीलिये इस पार्कियामेंट को वैट्सरी पार्कियामेंट के नाम से पुकारते हैं। १४३७ में हैनरी ने श्रांग्ल-शासक सभा का स्वयं ही चुनाव किया और इस प्रकार स्वेच्छाचार-पूर्ण शासन करने सगा।

हैनरी का शरीर तथा मन दुर्बल था । संपूर्ण राज्य-काल में वह किसी-न किसी व्यक्ति के प्रभाव में ही रहा । चार्क्स षष्ठ के वंश से उसका संबंध था । श्रतः चार्क्स के ही सदश उस पर कभी कभी पागलपन चढ़ श्राता था । उसने ईटन-स्कूल, किंग्ज़-कॉलेज तथा कैंबिज की उन्नति में बहुत श्रिथिक प्रयक्ष किया।

१४४१ में मार्गरट के साथ उसका विवाह हुआ। मार्गरट बहुत ही चालाक श्री थी। उसने हैनरी को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना प्रारंभ किया। सफ़्फ़ाक का ह्यूक तथा सोमरसट का अर्ल मार्गरट के कृपा-पात्र थे। ग्लाउसस्टर ने फ़ांस-विजय के लिये यत्र किया, परंतु उसने उसको ऐपा नहीं करने दिया। इसका कारण यह था कि वह स्वयं फ़ांस की रहनेवाली थी। उसको यह कब सद्ध था कि आंगल फ़ांस की विजय प्राप्त करें। १४४७ में ग्लाउसस्टर पर देश-द्रोह का अपराध लगाया गया और दंह मिलने से पहले ही किसी ने उसको मार हाला। इनकी मृत्यु होने पर संपूर्ण हुँगलेंड का शासन सफ़्फ़ाक के हाथ में चला गया। परंतु १४१० में उसको भी इस अपराध पर देश-निकाला दे दिया गया कि वह फ़ांस से एक घृथित संधि करना चाहता था।

कर के अधिक लगने से, विदेशियों के प्रबंध से और फ़ांस के साथ श्रनुचित संधि हो जाने से असंतुष्ट होकर जैककेड के नेतृत्व में श्रांग्ल-जनता ने विद्रोह कर दिया।
२० हज़ार की सेना के साथ जैककेड लंडन पहुँचा।
उसने राजा से प्रार्थना की कि वह विदेशियों को श्रांग्लभूमि से निकाल दे श्रीर पार्लियामेंट के सभ्यों के चुनाव
में जनता को स्वतंत्रता दे।

जैककेड के साथियों ने मूर्खता से राजा के मंत्रियों को मार डाला श्रोर बहुत-से लंडन के नागरिकों को भी लूट लिया । इसका फल यह हुश्रा कि लंडन-निवासियों ने जैककेड पर श्राक्रमण किया श्रोर उसको लंडन-ब्रिज पर पराजित किया । विद्रोह को शीघ्र ही शांत करने के उद्देश से हैनरी ने विद्रोहियों को क्षमा-दान दिया तथा उनको श्रपने-श्रपने घर लौट जाने के लिये विवश किया। जैककेड को यह पसंद नहीं था । श्रतः उसने ससेक्स में एक नवीन विद्रोह करवाना चाहा, परंतु उसको केंट के किसी श्रादमी ने मार डाला। उसकी मृत्यु होने पर विद्रोह शीघ्र ही शांत हो गया।

इन्हीं दिनों यार्क का डय्क, 'रिचर्ड' श्रपने श्रायरिश-राज्य से लंडन श्राया । यह एडवर्ड तृतीय के वंश का था। इसने राजा के विदेशी मित्रों को देश से निकालने का यह किया । परंतु राजा को यह श्रमिमत न था। श्रन्य विदेशी मित्रों को देश से बाहर निकालना तो दूर रहा, इससे विपरीत उसने सोमरसट को राज्य-कार्य

सुपुर्द कर दिया । रिचर्ड ने सोमरसट को राज्य-कार्य से इटा देने के लिये हैनरी से कहा; परंतु जब उसने नहीं माना, तो रिचर्ड ने १४४२ में सेना एकत्र कर ली। इस पर हैनरी ने सोमरसट को केंद्र कर दिया श्रीर रिचर्ड को राज्य में मुख्य स्थान दे दिया । दैवी घटना से १४४३ में हैनरी पागल हो गया। उसके पागल होते ही मार्गरट ने राज्य-कार्य अपने हाथ में ले लिया श्रीर रिचर्ड को संपूर्ण राज्य-कार्यों से हटा दिया । इसी वर्ष राजा के एक पुत्र उत्पन्न हुन्ना। इससे रिचर्ड की राजा बनने की भावी श्राशा पर सदा के लिये पानी फिर गया। १४४४ में पार्लिया-मेंट ने मार्गरट को नीचा दिखाया श्रीर उसकी इच्छा के विरुद्ध रिचर्ड को श्रांग्ल-राज्य का रक्षक नियत किया । वर्ष के समाप्त होते ही हैनरी का पागलपना उतरा । स्वस्थं होते ही उसने रिचर्ड को संपूर्ण राज्य-कायों से पृथक कर दिया और उसका स्थान सोमरसट को दे दिया।

इस श्रपमान से कुद्ध होकर रिचर्ड ने हथियार उठा लिए श्रीर 'सेंट श्रव्वान' के प्रसिद्ध युद्ध में उसने श्रपने विरोधियों को बुरी तरह से पराजित किया। सोमरसट तो युद्ध में ही मारा गया श्रीर राजा हैनरी रिचर्ड के हाथ केंद्र हो गया। सेंट श्रव्वान का युद्ध श्रांग्ल-इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि 'गुलाब-युद्ध' (Wars of Roses) का प्रारंभ इसी युद्ध से माना जाता है। लंकास्टर तथा यार्क-घरानों का युद्ध ३० वर्ष तक रहा । इसकी गुलाब का युद्ध इसलिये कहते हैं कि लंकास्टर-दलवालों का लाल गुलाब श्रीर यार्क-दलवालों का सफ्रेद गुलाब चिह्न था। कइयों की सम्मति में शुरू-शुरू में दोनों दलों का चिह्न 'गुलाब' नहीं था। श्रतः इस युद्ध को 'गुलाब-युद्ध' का नाम देना वृथा है। जो कुछ हो, यह नाम श्रब इतना श्रधिक प्रचलित हो चुका है कि इसको छोड़ना सर्वथा कठिन है।

'सेंट श्रस्वान' के युद्ध के श्रनंतर राज्य की संपूर्ण शक्ति रिचर्ड के हाथ में चली गई। १४११ में राजा के पागल हो जाने पर रिचर्ड ही संपूर्ण श्रांग्ल-राज्य का रक्षक चुना गया । रानी मार्गरट को यह पसंद नहीं था । राजा का स्वास्थ्य ठीक होते ही उसने 'श्रटंडर का बिल' नामक नियम पास करवाया, जिसके श्रनुसार रिचर्ड के मित्रों पर देश-द्रोह का श्रपराध लगाकर उन्हें फाँसी पर चढ़ा दिया। दैवी घटना से रिचर्ड स्वयं श्रायलैंड में था। मित्रों की मृत्यु की ख़बर सुनकर 1४६० में वह स-सैन्य इँगलेंड पहुँचा । उसने नार्थपटन के युद्ध में राजा की क़ैद कर लिया। इस पर मार्गरट स्कॉटलैंड में भाग गई। उसने वहाँ सेना एकत्र की धौर वेक-फ्रील्ड के युद्ध में रिचर्ड को परानित किया। रिचर्ड युद्र में ही मारा गया। श्रपने पिता की मृत्यू पर रिचर्ड का पुत्र, एडवर्ड एक बड़ी भारी संना लेकर लंडन की श्रोर रवाना हुन्ना ।

इन्हीं दिनों वार्विक के ऋर्त ने हैनरी पष्ट को केंद्र कर लिया ऋौर एडवर्ड को एडवर्ड चतुर्थ के नाम से इँगलैंड का राजा उद्घोषित कर दिया।

हैनरी पष्ट की स्त्री वीरांगना थी । उसने हँगलैंड के उत्तर में एक भयंकर सेना एकत्र की। इसका परिणाम यह हुन्ना कि लंकास्टर तथा यार्क-वंश का 'टाउटन-फ़ील्ड' पर भयंकर युद्ध हुन्ना । यार्क-वंश ने लंकास्टर-वंश पर विजय प्राप्त की। १४६१ की २८ जून को वेस्ट-मिनिस्टर में एडवर्ड का राज्याभिषेक-संस्कार हुन्ना श्रोर हँगलैंड में यार्क-वंश का राज्य प्रारंभ हो गया । हैनरी पष्ठ के राज्य की मुख्य-मुख्य घटनाएँ इस प्रकार हैं—

| सन्  | मुख्य-मुख्य घटनाएँ                         |
|------|--------------------------------------------|
| 3822 | हैनरी पष्ट का राज्याधिरोहण                 |
| 3888 | श्राजींज़ की स्वतंत्रता                    |
| १४३१ | जेनीडार्क की मृत्यु                        |
| 1835 | हैनरी का पेरिस में राज्याभिषेक             |
| 3880 | हैनरी ब्यूफ्रोर्ट तथा ग्लाउसस्टर की मृत्यु |
| 9840 | जैकके इका विद्रोह                          |
| 3844 | सेंट ग्रस्वान का युद                       |
| 9860 | वेकक्रील्ड का युद्ध                        |
| 1881 | हैनरी षष्ट का राज्य-च्युत होना             |

## द्वितीय परिच्छेद

#### यार्क-वंश का राज्य

(१) एडवर्ड चतुर्थ (१४६१-१४८३)

राज्य-सिंहासन पर बेठने के दस वर्ष बाद तक एडवर्ड को कुछ भी शांति नहीं मिली। मार्गरट ने वीरता से श्रपने पति तथा पुत्र के लिये आंग्ल-राज्य प्राप्त करने का यल किया। फ़्रांस तथा स्कॉटलैंड से सहायता लेते हुए भी वह हैज्लेम्र के युद्ध में ( १४६४ ) पराजित हुई। श्रपने पुत्र के साथ वह फ़्लांडर्ज़ भाग गई श्रीर हैनरी पकड़ा जाकर क़ैद कर लिया गया। इस युद्ध के श्रनंतर एडवर्ड ने वार्विक के ऋर्ल की इच्छा के विरुद्ध 'एलिजावेथ वुडविल' के साथ विवाह कर लिया। इस पर वार्विक ने कुद्ध हो-कर श्रपनी कन्या का विवाह मार्गरट के पुत्र के साथ कर दिया श्रीर एडवर्ड चतुर्थ को राज्य-च्युत करने का यल करने लगा। १४६६ में लंकास्टर-वंशियों ने विद्रोह कर दिया श्रीर 'एजकोट' के युद्ध में एडवर्ड को पराजित किया श्रीर क्रैद भी कर लिया। वार्विक के भाई, श्रार्च-बिशप नैविल ने मुखता से एडवर्ड को छोड़ दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि बंदी-गृह से मुक्त होते ही उसने अपने विरुद्ध दलवालों को 'देश-दोही' ठहराया । परंतु इस कार्य से उसको कुछ भी शांति नहीं मिली। वार्विक

की सहायता प्राप्त करके मार्गरट हँगलैंड म्राई। उससे युद्ध करने में भ्रपने को भ्रसमर्थ देखकर एडवर्ड चतुर्थ फ्लांडर्ज़ भाग गया। छः मास के बाद एक बड़ी सेना के साथ वह पुनः हँगलैंड पहुँचा। ट्यूकस्वरी पर एक भयंकर युद्ध हुम्रा। इसमें हैनरी तथा मार्गरट एडवर्ड के हाथ केद हो गए। वार्विक तथा मार्गरट के पुत्र की मृत्यु हो गई। एडवर्ड ने हैनरी की मृत्यु का भी समाचार एक ही पक्ष में सुनाया। १४७१ में बहुत-सा रुपया देकर रीन ने भ्रपनी पुत्री, मार्गरट को एडवर्ड की केद से छुड़ा लिया।

व्यक्स्वरी के युद्ध के श्रमंतर हँगलेंड में शांति स्थापित हो गई। गुलाव-युद्ध के समय में नोबलों तथा श्रलों की मृत्यु से उनकी शिक्ष सर्वथा कम हो गई थी। परंतु साथारण प्रजा की यह दशा नहीं थी। छोटे छोटे भूमि-पित, व्यापारी तथा व्यवसायी दिन-पर-दिन खूब उन्नति कर रहे थे। उनमें धनाव्यों की संख्या कमशः बढ़ रही थी। यही कारण है कि उल्लिखित युद्धों के श्रनंतर जब एडवर्ड ने देश में शांति स्थापित कर दी, तो उसको डाली के रूप में खूब रूपया मिला। १४७६ में हुँगलेंड में पुनः प्लेग हुआ, परंतु इससे देश की समृद्धि नहीं रुकी। एडवर्ड ने पार्लियामेंट से पंशन के तौर पर राज्यारंभ में ही कुछ धन-राशि प्राप्त कर तीर पर राज्यारंभ में ही कुछ धन-राशि प्राप्त कर

ली थी, श्रतः उसने पार्लियामेंट के बहुत ही कम श्राधिवेशन किए । इन्हीं दिनों महाशय विलियम 'कैंक्सटन' ने बहुत वर्ष विदेश में रहकर छापेख़ाने का कार्य सीखा श्रीर १४७६ में सब से पहले इँगलैंड में छापेख़ाने का कार्य प्रारंभ किया । इस कार्य में राजा की श्रोर से भी उसको पर्याप्त सहायता मिली । १४८३ की ६ एप्रिल को एडवर्ड का देहांत हो गया।

सन् मुख्य-मुख्य घटनाएँ
१४६१ एडवर्ड का राज्याधिरोहण
१४६४ हैज्लेम्र का युद्ध
१४७१ व्यकस्वरी का युद्ध
१४७६ कैक्सटन का छापाखाना
१४८३ एडवर्ड की मृत्यु
(२) एडवर्ड पंचम (१४८३, एप्रिल-जून)

एडवर्ड चतुर्थं का सब से बड़ा पुत्र केवल तेरह वर्ष का ही था। बालक की संरक्षकता उसकी माता स्वयं श्रपने ही हाथ में रखना चाहती थी। यार्क-वंशीय 'रिचर्ड' पार्तियामेंट को प्रभावित करके स्वयं उसका संरक्षक बन गया। संरक्षक बनते ही उसका मन मेला हो गया और इसने श्रपने को श्रांग्ल-राजा बनाने का यल किया। जब लॉर्ड हेस्टिंग्ज़ ने उसका विरोध किया, तो बड़ी धूर्तता से उसने उसको फॉसी पर चढ़ा दिया। इस घटना

के ६ दिन बाद ही 'सेंट पाल कास' के एक उपदेशक ने जनता को यह सूचना दी कि एलिज़ाबेथ वुडाविल एडवर्ड चतुर्थ की वास्तविक स्त्री नहीं थी, इसलिये उसका पुत्र कामज होने से राज्याधिकारी नहीं हो सकता है। इस धूर्तता में उस उपदेशक की बात को विकंघम के ड्यक ने पुष्ट किया। २४ जून को बहुत-से लॉडों तथा साधारण जनों ने रिचर्ड को ही हँगलैंड का राजा बना दिया।

## (३) रिचर्ड तृतीय (१४८३-१४८५)

राज्य पर बैठने के कुछ ही दिन बाद रिचर्ड ने एडवर्ड पंचम को मरवा डाला। जनता को इस भयंकर कर्म की उससे स्वप्न में भी आशा नहीं थी। जो कुछ भी हो, इस दुष्कर्म का रिचर्ड को भी अच्छा फल नहीं मिला। दो वर्ष के क्षिणिक राज्य में उसने देश का अच्छी तरह प्रबंध किया। बालक के मरवाने से उसका चित्त हर समय विक्षिप्त रहता था। विकंधम के ड्यूक ने रिचर्ड का साथ छोड़ दिया। हैनरी ट्यूडर को इँगलैंड का राजा बनाने के लिये वह यल करने लगा। बुद्धिमत्ता से हनरी ट्यूडर ने एडवर्ड चतुर्थ की कन्या, एलिज़ाबेथ से विवाह करने का प्रण कर लिया। निम्न लिखित तीन युद्धों के अनंतर हैनरी ने रिचर्ड को पराम्त किया—

- (१) प्रथम युद्ध १४८३ में हुआ, परंतु हैनरी सफल नहीं हुआ। रिचर्ड ने विकिंघम के डयूक को क़ैद करके फाँसी पर चढ़ा दिया।
  - (२) १४८४ के द्वितीय युद्ध में रिचर्ड का पुत्र मारा गया।
- (३) तृतीय युद्ध में रिचर्ड के साथी हैनरी से मिल गए । परिणाम यह हुआ कि वास्वर्थक्रील्ड के युद्ध में रिचर्ड स्वर्ग-वासी हो गया श्रीर हैनरी ट्यूडर हैनरी सप्तम के नाम से इँगलैंड के राज्य-सिंहासन पर बैठा।

रिचर्ड तृतीय की मृत्यु के अनंतर इँगलैंड 'मध्य-काल' से नवीन काल में प्रवेश करना प्रारंभ करेगा। 'एलिज़ाबेथ ट्यूडर' के समय में इँगलैंड एक महा-शिक्त का रूप धारण कर लेगा। सारांश यह है कि गुलाब-युद्ध के अनंतर इँगलैंड एक नवीन रूप प्राप्त करता है। अतः ट्यूडर-काल का इतिहास पूर्वापेक्षा कुछ अधिक विस्तृत लिखा जायगा।

# तृतीय परिच्छेद

# पंद्रहवीं सदी में ब्रिटन की सभ्यता

(१) राजनैतिक अवस्था

पंद्रहवीं सदी में श्रांग्ल-शासन-पद्धित में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुश्रा । लंकास्टर-वंश के काल में तो पार्लियामेंट ने बहुत श्रधिक शक्ति प्राप्त कर ली थी। परंतु समय के परिपक्त न होने से उसकी वह शक्ति स्थिर नहीं रही। मध्य-काल में पार्लियामेंट की शक्ति नोबल लोगों के हाथ में थी। ये लोग दिन-रात परस्पर लड़ते रहते थे । श्रतः पार्लियामेंट की शक्ति का स्थिर रहना भी श्रसंभव था । गुलाब-युद्ध में नोबल लोग निःशक हो गए। साधारण जनों के पास पहले ही शक्ति श्रिधिक नहीं थी। परिगाम यह हुआ कि व्यडर-काल में श्रांग्ल-जनता के निःशक्त होने से राजा लोग स्वेच्छाचारी हो गए श्रीर उन्होंने पार्लियामेंट को श्रपनी इच्छाएँ पूर्ण करने का एक साधन बना लिया। जन-राष्ट्र के सदश ही चर्च-राष्ट्र भी पूर्ववत् शक्तिशाली नहीं रहा। लोलॉर्डों ने चर्च-राष्ट्रको जो धका पहुँचाया था, उसका वर्णन किया जा चुका है। उनके नष्ट हो जाने पर भी उसकी पूर्व-स्थिति नहीं रही। तेरहवीं सदी में चर्च के मुखिया ही राष्ट्र में भी मुखिया होते थे। परंतु पंद्रहवीं सदी में यह बात नहीं रही । इससे चर्च की शक्ति पर बहुत धका पहुँचा, क्योंकि श्रावश्यकता पड़ने पर चर्च के श्रिविकारियों को राष्ट्राधिकारियों का मुँह ताकना पड़ता था। यही नहीं, चर्च की बुराइयों ने भी चर्च की शक्ति को बहुत कुछ नष्ट किया। उनकी बुराइयों का इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि स्वयं उनके ही श्रादमी उनके विरुद्ध थे। विद्या-दृद्धि ने भी चर्च के प्रभुख को नष्ट किया। गुलाब-युद्ध के काल में इँगलैंड में काफ्री विश्वविद्यालय विद्यमान थे। द्रष्टांत स्वरूप---

- (१) श्रॉक्सफ़ोर्ड-विश्वविद्यालय । इसमें सब से सुख्य 'न्यू कॉलेज' गिना जाता था ।
- (२) कैंब्रिज-विश्वविद्यालय । इसमें 'किंग्ज़-कॉक्नेज' का मुख्य स्थान था।
  - (३) विचस्टर-स्कृत तथा ईटन-स्कृत ।

इन वियालयों तथा महा-वियालयों के खोलने में विशेषतः पादिरयों का ही हाथ था। इस विद्या-वृद्धि का परिणाम चर्च की शिक्ष के लिये कुछ भी श्रच्छा नहीं हुआ। व्याहर-काल में 'धर्म-परिवर्तन' में बड़ा भाग इन्हीं विद्यालयों के विद्वानों का था। सारांश यह कि पंद्रहवीं सदी में चर्च तथा जन-राष्ट्र दोनों ही निःशक्ष हो गए। परिणाम यह हुआ कि व्याहर-काल में इँगलैंड ने नवीन युग में प्रवेश किया।

#### (२) ग्रार्थिक अवस्था

गुलाब-युद्ध-जैसे भयंकर काल में भी श्रांग्ल-जनता निरंतर उन्नति करती चली गई। नोबल लोगों के पारस्परिक कलह का उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। क्रय-विक्रय तथा व्यापार पूर्ववत् ही उन्नत होता गया। श्रर्थ-दासता का हूँगलैंड से सदा के लिये लोप हो गया श्रीर प्रत्येक स्थान पर स्वतंत्र श्रमी ही काम

करते दिखाई पड़ते थे । नीदरलैंड में श्रिधिक ऊन पहुँचने से आंग्लों में जन का व्यापार दिन-पर-दिन बद रहा था। जनता को कृषि की श्रपेक्षा भेड़ों के पालने में श्रधिक लाभ था। एडवर्ड चतुर्थ के उत्तम राज्य में श्रांग्लों का ब्यापार-ब्यवसाय बहुत श्रधिक उन्नत हुन्ना । जन-संख्या बहुत बढ़ गई।

नगरों में संघों ( Gaddis ) द्वारा व्यावसायिक पदार्थ उत्पन्न किए जाते थे। संघ के प्रत्येक सभ्य को पर्याप्त श्रिधिकार थे। लाभ में उनको पूर्ण रूप से भाग मिलता था । पदार्थों की क्रीमतें संघ द्वारा ही निश्चित होने के कारण बहुत कुछ स्थिर थीं । शुरू-शुरू में उत्तरीय जर्मनी के हंस-नगरों के ही हाथ में श्रांग्ल-व्यापार-व्यव-साय का एकाधिकार था। एडवर्ड तृतीय के समुद्र पर विजय प्राप्त करने से श्रांग्लों ने भी व्यापार-व्यवसाय में श्रपना हाथ दिया । दिन-पर-दिन श्रधिक संख्या में जहाज़ बनाए जाने लगे श्रीर नई-नई संधियों द्वारा श्चांग्ल-ब्यापार-ब्यवसाय उन्नत होने लगा । बहुत-से ब्यापारियों ने स्कंडिनीविया में ब्यावसायिक कार्य करना प्रारंभ किया श्रीर इस-नगरीं की व्यापार-व्यवसाय में बुरी तरह से नीचा दिखाया। लंडन की समृद्धि के विषय में तो कहना ही क्या है ! सैकड़ों व्यापारी-जहाज़ों से संदन हर रोज़ घिरा रहता था। आयलैंड तथा आइस- बैंड के व्यापार से 'बिस्टब' नामक नगर ने प्रसिद्धि प्राप्त की। 'कैंबे' नामक नगर इँगलैंड के हाथ में था। इसके द्वारा ही संपूर्ण श्रांग्ल-उन नीदरलैंड जाता था श्रोर जब श्रांग्ल-राजा फ़ांस पर श्राक्रमण करते थे, तो वह पहले पहल कैले में ही स-सैन्य उतरते थे।

व्यापार-व्यवसाय की उन्नति के साथ-साथ श्रांग्लों के मकान भी पूर्वापेक्षा कुन्न उत्तम हो गए थे। चर्च, विश्व-विद्यालय तथा महा-विद्यालयों के गृह देखने ही योग्य थे। यही नहीं, गृहों के ही सदश श्रन्न-शन्नों ने भी नवीन रूप धारण किया। जनता में उत्तम-उत्तम बंदूक रखने का शोक बहुत श्रिष्ठिक था। तोपों का प्रचार भी दिन-पर-दिन बढ़ता जाताथा। फ्रांस ने तोपों के ही सहारे श्रांग्लों को 'कैस्टिन्नन' के युद्ध में पराजित किया था।

## (३) साहित्यिक अवस्था

चौसर के अनंतर चिर-काल तक आंग्लों में कोई वड़ा किव नहीं हुआ। गुलाब-युद्ध के समय में आंग्लों में धार्मिक नाटकों का अधिक प्रचार हुआ। प्रत्येक रिववार को नगरों में नाटक खेले जाते थे। सारी जनता बड़े शौक से नाटक देखती थी। इन दिनों गद्य-साहित्य की अच्छी उन्नति हुई। प्रत्येक लेखक विशेषतः राजाओं के जीवन-चरित तथा इँगलैंड का इतिहास ही, अपने-अपने ढंग पर, लिखता था। कई लॉडों ने अपने यहाँ बहुत-से लेखक नियत कर रक्खे थे, जो दिन-रात लिखने का ही काम किया करते थे। ग्लाउसस्टर का डयूक, हम्के भ्रांग्ल-साहित्य की उनित में विशेषतर प्रसिद्ध है। पर्सी ने भी ऐसे ही कार्यों में बहुत-सा रूपया खर्च किया था। विद्यान्त्रिद्ध तथा पुस्तकों की माँग बढ़ जाने के कारण बहुत-से व्यक्तियों ने पुस्तकों के उतारने में ही श्रपना जीवन दे दिया था। परंतु इस कार्य में परिश्रम तथा समय बहुत लगता था। लकड़ी के श्रक्षरों से छापने में भी किसी प्रकार की सुगमता नहीं थी। मेंज्ञ-नगर-निवासी 'गृटनवर्ग' नामक एक जर्मन ने संसार का बहुत ही श्रिषक उपकार किया। इसने संसार में सब से पहले धारवीय टाइप का श्राविष्कार किया। यह श्राविष्कार शीघ ही सारे योरप में फैल गया। १४४४ में लेटिन-बाइबल छपी। छपते ही उसकी सहस्त्रों प्रतियाँ बिक गईं।

एडवर्ड चतुर्थ के समय में 'विलियम कैक्सटन' ने योरप में रहकर धात्वीय टाइप का काम सीखा। उसने १४७७ में वेस्ट-मिनिस्टर के नीचे श्रपना मुद्रग्य-यंत्रालय खोला श्रोर उसमें बहुत-सी पुस्तकें छापकर श्रांग्लों का बहुत बड़ा उपकार किया। गुलाब-युद्ध का समय संपृर्ण योरप के लिये श्रावि-क्कार, विद्या-दृद्धि तथा उन्नति का युग था। इँगलैंड ने भी इन कार्यों में कुछ-कुछ भाग लेना प्रारंभ कर दिया था।

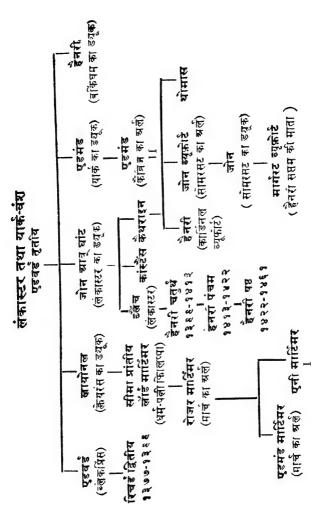

| ा।<br>प्डमंड<br>(केंबिज का घलें)        | रिचहै तृतीय<br>१४८३-१४८४                       |                                                                  |  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| विवाहित<br> <br>रेचडे (यार्के का डयूक्) | <br>फ्याज<br>(क्रेयरस का डयूक)                 | িবিভ<br>বিভিত্ত<br>(বাকিকাভযুক)                                  |  |
| ा<br>एनी माटिंमर                        | पुरुवर्क् नत्रथ<br>१ ५६१-१४५ म्<br>१ ५६१-१४५ म | ्रहवर्ष्ड पंचम<br>प्डवर्ष्ड पंचम<br>) एप्रिल से जून तक<br>ऽध्दर् |  |
| P,                                      |                                                | पुष्टिज्ञावेध<br>पृष्टिज्ञावेध<br>(स्रीहेनरी सप्तम)              |  |

# पंचम श्रध्याय ट्यूडर-वंश का राज्य

(१४८४-१४४८) प्रथम परिच्छेद

हैनरी सप्तम (१४८४-१४०६)

श्रल्पावस्था में ही कारागार-जीवन व्यतीत करने के कारण हैनरी ससम को श्रपनी इच्छाएँ श्रौर इंद्रियाँ वश में रखने का पर्याप्त श्रम्यास था। वह शांत प्रकृति, श्रविश्वासी, संदिग्ध हृदय तथा मित-भाषी था। श्रधिक स्वार्थी होने के कारण वह सर्व-प्रिय कभी नहीं हो सका। शत्रुश्रों के साथ उसका व्यवहार कठोर रहता था। श्रपने को उसने सारी जाति का नेता बनाने का प्रयक्त किया श्रीर इसीलिये लंकास्टर-वंशीय होते हुए भी उसने यार्क-वंशीय खेडी एलिज़ाबेथ के साथ विवाह कर खिया। ये सब बुद्धिमत्ता-पूर्ण कार्य करते हुए भी श्रारंभ में उसको श्रनेक विद्रोहों का सामना करना पड़ा।

(१) हैनरी सप्तम तथा विद्रोह लंकास्टर तथा यार्क-वंश की कलह एक दिन में तो समाप्त हो ही नहीं सकती थी। हैनरी ने राज्य पर आते ही लंकास्टर-दल के लोगों को उश्व-उश्व राज्य पद दिए और यार्क-वंशियों को कई एक विश्वास-योग्य स्थानों से हटा दिया। इससे उनका विद्रोह करने पर सम्बद्ध हो जाना स्वाभाविक ही था। लॉर्ड लावल तथा स्टप्नफोर्ड ने १४८६ में विद्रोह किया, परंतु वे कृतकार्य न हो सके।

## (क) लैंबेट सिम्नल का विद्रोइ (१४८७)

हँगलेंड से बाहर यार्क-दल की शक्ति बहुत अधिक थी। एडवर्ड चतुर्थ की बहन, मार्गरट का नार्थबरलेंड में बहुत प्रभाव था। इसने हैनरी सप्तम के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचने का प्रयत्न किया। इस कार्य में किल्डेयर के अर्ल ने इसका साथ दिया। किल्डेयर हैनरी से बहुत रुष्ट था, न्योंकि हैनरी ने उसकी आयर्लैंड के शासकत्व से हटाकर 'जस्पर व्युटर' को वहाँ का शासक नियत कर दिया था। इन विद्रोहियों की सहायता प्राप्त करके १४८७ में एक द्वादश-वर्षीय बालक आयर्लैंड पहुँचा। बालक के साथ एक पादरी था, जो यह बतलाता फिरता था कि यह बालक ही वार्विक का अर्ल, 'एडवर्ड' है। यह लंडन-टावर से भाग आया है। परिणाम यह हुआ कि 'फिट्जेरल्डज' ने उसका डब्लिन में राज्या-भिषेक-संस्कार किया और उसको हँगलेंड का राजा

उद्घोषित कर दिया। वास्तव में वह बालक एडवर्ड नहीं था। किंवदंती है, वह आंक्सफोर्ड के घर बनानेवाले लैंबर्ट सिम्नल का पुत्र था। जो कुछ हो, हैनरी ने वास्तविक एडवर्ड को लंडन-टावर से निकालकर जनता को दिखला दिया और एक बड़ी सेना के साथ लेंबर्ट सिम्नल को स्टोक के युद्ध में पराजित किया और उसको केंद्र करके अपना रसोइया बना लिया। हैनरी ने अपने को निःशक्त देखकर किल्डेयर के अर्ल का अपराध भी क्षमा कर दिया।

#### (ख) पर्किन वार्विक का निद्रोह (१४६२)

हेनरी के शत्रुश्रों ने उसको कष्ट पहुँचाने के लिये एक श्रीर षड्यंत्र रचा। मार्गरट ने त्रनाई-निवासी एक युवक को बहकाया श्रीर कहा कि तू श्रायलैंड जाकर श्रपने को एडवर्ड चतुर्थ का किनष्ट पुत्र, 'रिचर्ड' प्रकट कर। में तेरी सहायता करूँगी श्रीर तुमको इँगलैंड का राजा बना दूँगी। उसका वास्तविक नाम पिकन वार्विक था। उसने इस बुदिमत्ता से सारा काम किया कि श्रांग्ल-जनता उसको चिर-काल तक रिचर्ड ही सममती रही। पिकन वार्विक ने सात वर्षों तक हैनरी को श्रनंत कष्ट पहुँचाया। सब से पहले उसने किल्डेयर तथा फिट्जेरल्ड से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया, परंतु जब उनसे उसको कोरा जवाब मिला, तो वह फ़ांस के राजा के समीप गया।

चार्ल्स श्रष्टम ने उसको इँगलैंड का राजा मान लिया श्रीर 'ईटाप्ने' की संधि से पहले तक उसको सहायता देता रहा। सर विलियम स्टैनले ने भी उसकी गुप्त रूप से सहायता पहुँचाई। स्टैनले की गृप्त कार्रवाई हैनरी को मालुम हो गई। इस पर स्टैनले को प्राण-दंड दे दिया गया। पर्किन ने केंट तथा श्रायलैंड से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। परंतु सब ग्रोर से निराश होकर श्रंत को उसने स्कॉटलैंड के बादशाह जेम्ज चत्र्थ से भी सहायता की याचना की। जेम्ज़ ने उसकी सहायता देने का प्रण किया श्रीर उसके साथ श्रपनी भतीजी का विवाह भी कर दिया। इस ख़बर की सुनते ही हैनरी के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उसने जेम्ज़ को स्कॉट-लैंड पर श्राक्रमण करने की धमकी दी। इस पर जेम्ज़ ने भी उसका साथ छोड़ दिया। इन्हीं दिनों कार्नवाल की श्चांग्ल-प्रजा श्रधिक करों के कारण हैनरी से रुष्ट थी। 'पिकेन' ने कार्नवाल पहुँचकर हिनरी के विरुद्ध युद्ध ठान दिया। टांटन नामक स्थान पर शाही-सेना द्वारा चारों स्रोर से घेरे जाने पर पर्किन ने हथियार धर दिए। फिर वह लंडन-टावर में क़ैद कर दिया गया। कुछ ही दिनों बाद हैनरी ने पर्किन तथा लेंबर्ट सिम्नल को इस अपराध पर फाँसी दे दी कि ये दोनों पड्यंत्र रचकर लंडन-टावर को ही अपने हस्तगत करने का यल कर रहे हैं।

## (२) हैनरी सप्तंम की विदेशी नीति (क) ईंटासे की संधि

राज्य प्राप्त करने में हैनरी को बहुत कि नाइयाँ उठानी पड़ीं। स्कॉटलैंड तथा फ़ांस की शत्रुता के कारण उसका राज्य पूर्वतत् अस्थिर ही बना रहा। फ़ांस से अपने को बचाने के लिये उसने बिटनी के शासक के साथ मित्रता कर खी। १४८६ में बिटनी का शासक मर गया और उसकी कन्या एनी उसके राज्य की शासिका बनी। फ़ांस के राजा चार्क्स अष्टम ने एनी से विवाह करने का यल किया, परंतु हैनरी-समेत योरप के अन्य राजाओं ने उसके इस कार्य में विझ डालना चाहा। सब विझों को तरते हुए चार्क्स ने एनी के साथ विवाह कर लिया। इस पर हैनरी ने फ़ांस पर आक्रमण कर दिया। चार्क्स ने उससे युद्ध न करके उसके साथ ईटाप्ने की संधि कर ली और उसको बहुत-सा धन भी दिया। इस संधि से हैनरी के मित्र हैनरी-से रुष्ट हो गए।

( ख ) व्यापार की निकृष्ट तथा उत्कृष्ट संधि

पार्केन वार्षिक को ईटाप्ले की संधि द्वारा फ्रांस से निक-क्षवाकर हैनरी ने उसको फ़्खांडर्ज़ से भी निकालने का प्रयत्न किया। 'मैक्समिखियान' से उसने प्रार्थना की कि वह पार्केन को श्रपने देश से निकाल दे; परंतु भैक्स-मिखियान ने जब उसकी यह बात नहीं मानी, तो उसने हँगलैंड का प्रलांडर्ज़ के साथ संपूर्ण ग्यापार बंद कर दिया। परिणाम यह हुन्ना कि हैनरी का कहना उसको मानना पड़ा। १४६६ की उत्कृष्ट संधि (Magnus Intercursus) के अनुसार प्रलांडर्ज़ तथा इँगलैंड में ज्यापार प्रारंभ हो गया और दोनों ही देशों ने एक-दूसरे के शत्रुश्चों को सहायता न देने का प्रण किया।

इस संधि के दस वर्ष बाद १४०६ में मैक्सिमिलियान के पुत्र, फिलिप का जहाज एक ग्रांग्ल-बंदरगाह में ग्रा लगा । हैनरी ने उसका बहुत ग्रच्छी तरह सम्मान किया, परंतु उसको ग्रपने देश लौट जाने की ग्राज्ञा नहीं दी । लाचार होकर उसको हैनरी के कथनानुसार व्यापार की कुछ शतों पर हस्ताक्षर करना पड़ा । इन शतों से फ्लांडर्ज़ को बहुत हानि हुई ग्रीर ग्रांग्लों को बहुत ही लाभ पहुँचा । ग्रांग्ल-इतिहास में यह संधि 'निकृष्ट संधि' के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि फ्लांडर्ज़-निवासी इस संधि को इसी नाम से पुकारते थे।

(ग) योरप में राष्ट्रीय शिक्त-संतुलन ( Balance of Power)

हैनरी सप्तम के काल से ही योरप में राष्ट्रीय शक्ति-संतुलन की नीति का योरिपयन राजों ने श्रवलंबन किया । इसका मुख्य कारण यही था कि उस समय योरप में कोई युद्ध नहीं हो रहे थे। प्रत्येक राजा एक-तूसरे की शक्ति-वृद्धि को तीक्ष्ण दृष्टि से देख रहा था। बिटनी की विजय के अनंतर फ़ांस के राजा चार्ल्स श्रष्टम ने इटली पर आक्रमण किया और १४६४ में अपने को नेपल्ज़ का राजा बना लिया । अन्य योरिपयन राजे भी चुप नहीं बैठे थे । उन्होंने फ़ांस के विरुद्ध इटली को सहायता पहुँचाई । पिरेणाम यह हुआ कि इटली शीघ्र ही फ़ांस के क़ब्ज़े से निकल गया। चार्ल्स के अनंतर स्पेन के राजा, फिर्निंद ने 'कैस्टाइन' की राज्ञी से विवाह कर लिया और संपूर्ण स्पेन एक छुत्र के नीचे हो गया।

हैनरी सप्तम ने फर्दिनंद से मित्रता कर ली, क्योंकि उसको फ़ांस से सर्वदा भय रहता था । श्ररागान की राज्ञी, कैथराइन से श्रपने पुत्र, श्रार्थर का विवाह करके उसने स्पेन से इँगलैंड का संबंध श्रीर भी श्रिधिक घनिष्ठ कर दिया । विवाह के कुछ ही समय बाद श्रार्थर की मृत्यु हो गई। इस पर उसने श्रपने द्वितीय पुत्र, हैनरी के साथ कैथराइन का विवाह कर दिया।

स्कॉटलैंड के राजा, जेम्ज़ को फ़ांस से न मिलने देना ही हैनरी सप्तम का उद्देश था । इस उद्देश की पूर्ति के लिये उसने श्रपनी बड़ी पुत्री, मार्गरट का जेम्ज़ के साथ विवाह कर दिया। श्रागे चलकर इसी वंश का एक राजा स्कॉटलैंड तथा इँगलैंड दोनों पर ही इकट्ठा राज्य करेगा श्रीर श्रांग्ल-जाति की एकता-वृद्धि में बड़ा भारी भाग लेगा।

#### ( ३ ) हैनरी सप्तम की गृह्य नीति

हैनरी सप्तम ने देश में शांति स्थापित करने का जो निरंतर प्रयत्न किया, वह सर्वथा प्रशंसनीय था । पार्लियामेंट के नियमों के अनुसार ही उसने देश में शासन किया और १४६४ में यह नियम पास किया कि आंग्ल-राज्य-सिंहासन पर बैटे हुए राजा की आज्ञा पालन करनेवाला कोई भी व्यक्ति देश-दोही नहीं कह-लाएगा, चाहे वह राजा राज्य का वास्तविक श्रिध-कारी नहीं।

केंटर्वरी के छार्च-बिशप, 'मार्टन' ने हैनरी की धना-भाव की चिंता कभी नहीं होने दी । इसने नियम-भंग किए बिना ही बीसों तरीकों से प्रजा से रूपया प्राप्त किया। इसकी मृत्यु के छनंतर एडमंड डड्ले तथा रिचर्ड एम्पसन ने इसकी कमी को पूरा कर दिया छौर कृपण-से-कृपण व्यक्तियों की जेवों से राजा के लिये रूपया निकाला।

लॉर्डों के पास बहुत-से नौकर रहते थे, जो समय-कुसमय सैनिक का काम भी दे देते थे। ये नौकर श्रांग्ल-प्रजा को सताते थे। उन पर श्राभियोग चलाना प्रजा के लिये निरर्थक था, क्योंकि लॉर्ड लोग उनका पक्ष लेकर न्यायाधीशों के द्वारा उनको छुड़ा देते थे। इस दूषणा को दूर करने के लिये हैनरी ने एक नवीन न्यायालय बनाया, जिसमें बड़े-बड़े योग्य ब्यक्तियों को न्यायाधीश नियत किया । कुछ समय बाद इसी न्यायालय से स्टार-चैंबर (Stat Chamber) नामक संस्था का उदय होगा, जिसका उन्नेख आगे चलकर किया जायगा।

हैनरी ने श्रायलैंड में पायनिङ् को भेजकर श्रायलैंड की स्वतंत्रता नष्ट करने में बदा भारी भाग लिया। पायनिङ् ने वहीं श्रांग्ल-नियम प्रचलित कर दिए श्रोर श्रायरिश पार्लियामेंट को श्रांग्ल-पार्लियामेंट के श्रधीन कर दिया। १४०६ में हैनरी का स्वर्गवास हो गया। उसके राज्य की मुख्य-मुख्य घटनाएँ इस प्रकार हैं—

| सम्  | मुख्य-मुख्य घटनाएँ                |  |
|------|-----------------------------------|--|
| 1824 | हैनरी सप्तम का राज्याधिरोहण       |  |
| 3850 | लैंबर्ट सिम्नल का विद्रोह         |  |
| 1882 | ईटाप्ने की संधि । पिकन वार्विक का |  |
|      | विद्रोह                           |  |
| 3848 | पायनिङ् के राज्य-नियम             |  |
| 9888 | ब्यापार की उत्कृष्ट संधि          |  |
| 3388 | पिकेन तथा सिम्नल की काँसी         |  |
| 1403 | मार्गरट के साथ जेम्ज़ का विवाह    |  |
| 3408 | हैनरी सप्तम की मृत्यु             |  |

# हैनरी सप्तम के समय में हैंगैंखड की दशा २३७

# द्वितीय परिच्छेद

# हैनरी सप्तम के समय में इँगलैंड की दशा

## (१) राजनैतिक दशा

हैनरी सप्तम के समय से इँगलैंड के इतिहास में एक नवीन काल प्रारंभ होता है। श्रतः यह श्रावश्यक प्रसीत होता है कि हैनरी सप्तम के समय में पार्लियामेंट की क्या नीति थी, इसकी स्पष्ट कर दिया जाय। हैनरी सप्तम को राज्य प्राप्त करते ही निम्न-लिखित पाँच प्रसा करने पड़े—

- (१) वह पार्बियामंट के सभ्यों (बड़े-बड़े लॉर्ड्ज़, पादरी, ग्राम, नगर तथा मंडलों के प्रतिनिधि, साधारण जनों के प्रतिनिधि) की श्रनुमति के बिना श्रांग्ल-प्रजा पर किसी प्रकार का भी राज्य-कर नहीं लगावेगा।
- (२) पार्लियामेंट की स्त्रीकृति के बिना वह कोई भी नवीन राज्य-नियम नहीं बनावेगा।
- (३) वारंट के बिना किसी भी श्रांग्ल को वह केंद्र नहीं करेगा श्रीर साथ ही केंद्र में पड़े हुए व्यक्ति के अपराध का शीध ही निर्णाय करेगा।
- (४) राजकीय न्यायालय में ही फ्रीजदारी मुक्कदमों का निर्याय होना चाहिए। यदि कार्य-वशात् वहाँ पर ऐसा नहीं किया जा सके, तो उस मुक्कदमे का निर्याय

१२ साक्षियों के द्वारा वहाँ पर ही किया जाना चाहिए, जहाँ पर श्रपराधी ने श्रपराध किया हो।

(१) राज्याधिकारियों पर न्यायालय में श्रमियोग चलाया जा सकता है। उनके छुड़ाने में राजा को किसी प्रकार का भी प्रयक्ष नहीं करना चाहिए।

इन शर्तों पर चलने का प्रण करके भी हैनरी ने प्रजा से खूब रूपया वस्ल किया । किंवदंती है, वह राज्य-कोष में १८,००,००० पाउंड धन छोड़कर मरा था। हैनरी सप्तम ने बुद्धिमत्ता से राज्य-नियमों पर चलते हुए भी स्वेच्छाचारित्व को प्राप्त किया। पादिरयों की शक्ति नष्ट करने के लिये उसने यह नियम बनाया कि 'सर्व-प्रकाशित पापमय जीवनवाले पादिरयों पर अभियोग चलाया जा सकता है। अपराध के सिद्ध होने पर बड़ा पादरी उसको कैंद तक दे सकता है।' हैनरी अष्टम के काल में पादरियों की शक्ति सर्वथा नष्ट हो जायगी, जिसका विस्तृत वर्णन आगे किया जायगा।

#### (२) सामाजिक अवस्था

बहुत-से ऐतिहासिकों की सम्मित है कि हैनरी सप्तम के समय में इँगलंड की संपत्ति पहले की अपेक्षा बढ़ रही थी और वह दिन-पर-दिन समृद्व हो रहा था। तो भी इँगलैंड की जन संख्या संतोषपद नहीं थी। 'वैनी-शियन' ने लिखा है कि "डोवर से ऑक्सक्रोर्ड तक जाते हुए संपूर्ण प्रदेश निर्जन प्रतीत होता है । कहीं पर भी जनता की कोई भी घनी बस्ती दृष्टिगोचर नहीं होती। दक्षिण के ही सदश इँगलैंड के उत्तर की भी श्रवस्था है। संपूर्ण हुँगलैंड में ४० लाख से श्रधिक मनुष्य नहीं हैं।" बहत-से राज्य-नियमों के देखने से भी 'वैनीशियन' का कथन सत्य प्रतीत होता है । 'ग्राइल श्रॉफ वाइट' ( Isle of Wight ) में जहाँ पहले २०० मनुष्य रहते थे, वहाँ हैनरी सप्तम के समय में केवल दो या तीन गड़रिए ही भोपड़ी डाले दिखाई पड़ते थे। जन-संख्या की इस भयंकर कमी का मुख्य कारण इँगलैंड से कृषि का नाश हो जाना ही कहा जा सकता है। जन का व्यापार बढ़ने से उसका मृल्य पूर्वापेक्षा अधिक हो गया था। श्रांग्ल-जनता को कृषि की अपेक्षा ऊन उत्पन्न करने में श्रधिक लाभ था। परिणाम यह हुआ कि कृषि की भूमि चरागाहों में परिवर्तित हो गई श्रौर कृपकों ने नइरियों का रूप धारण कर लिया। महाशय मोर ने अपने आलंकारिक शब्दों में इसी घटना का उन्नेख इस प्रकार किया है-

"हे परमात्मन्, मैं श्रापकी शपथ खाकर कहता हूँ, श्रापकी भोली-भाली, नम्न, मिताशी भेड़ें श्राज कल बहुत श्रिक खानेवालो हो गई हैं। उन्होंने इँगलैंड के बहुत-से मनुष्योंको—खेत, मकान तथा नगरों को चर डाला है।" इसमें संदेह करना भी वृधा है कि ऊन के व्यापार से आंग्ल-जनता खूब समृद्ध हो गई थी। चाँदी प्राप्त करने की इच्छा उनमें दिन-पर-दिन बदती जाती थी। एक यात्री का कथन है—

"हँगलेंड में ऐसा भिठयारा एक भी न होगा (चाहे वह कितना ही दिरद्र तथा दुरवस्था में क्यों न हो), जिसके गृह में चाँदी की थाली तथा प्याले विद्यमान न हों। इसका मुख्य कारण यह है कि आंग्ल-जनता उसको किसी भी हैसियत का नहीं समभती, जिसके गृह में चाँदी के बर्तन न हों। ......... लंडन में सब से श्रिषक दर्शनीय वस्तु चाँदी की राशि ही है।"

हैनरी के समय में व्याज पर उधार रुपया लेकर व्यापार-व्यवसाय करना झांग्लों के लिये साधारण-सी बात थी। साथ ही उन दिनों आंग्लों का यह विश्वास था कि "समृद्ध तथा धनाढ्य बनने का एक ही मार्ग है कि दूसरे देशों से सोना और चांदी प्राप्त की जायँ और श्रपने देश से इनको बाहर नहीं जाने दिया जाय।" इस विश्वास की भयंकरता का श्रनुमान इसीसे लगा लेना चाहिए कि झांग्ल-राज्य श्रवसर श्रपने श्रधिकारियों द्वारा विदेशियों की संपत्ति लुटवा लेता था। एक बार ईरासमस-जैसे विद्वान् के साथ भी ऐसा ही कूर कर्म किया गया था। हैनरी के समय में राज्य ही बहुत से पदार्थों का मूल्य नियत करता था। यह होते हुए भी पदार्थों का मूल्य प्रियत्त होता था। कई पदार्थों का १६ पेंस उत्पत्ति-व्यय (cost of production) होते हुए भी उनका मूल्य ३ शिल्लिंग तक था। ४० वर्ष तक राज्य ने श्रमियों की 'शृति' (wages) नियत करने का भी प्रयत्न किया, परंतु यह नियम चल न सका। १४६४ में इस प्रकार के प्रयत्नों का करना राज्य ने छोड़ दिया। हैनरी के समय में राज्य-नियम बहुत ही कठोर थे। मोर का कथन है कि 'साधारण-से-साधारण श्रपराध पर श्रमियों के साथ दासों के सहश ही व्यवहार किया जाता था। उनको केंद्र में हालकर कष्ट देना तो साधारण-सी बात थी।'

ट्यूडर-काल तक श्रांग्लों का श्राचार बहुत निकृष्ट था। ईरासमस का कथन है कि 'श्रांग्लों-जैसे चोर तथा ढाकू कदाचित ही किसी देश में हों, क्योंकि हुँगलैंड में इस बात का बाज़ार सदा गरम रहता है। भयंकर-से-भयंकर पापों की संख्या बहुत थी।'' ईरासमस के सदश ही एक दूसरे यात्री का कथन है कि ''संसार में ऐसा कोई ही देश होगा, जिसमें इतने चोर तथा लुटेरे हों, जितने कि हुँगलैंड में हैं।'' हैनरी सप्तम के काल में शराब, पासे तथा ताशों का घर-घर प्रचार था। जोगों में भारी श्रक्तानता फैजी हुई थी। विद्वत्ताका सब से मुख्य चिक्न बाइबिल की एक पंक्षिका बाँच लेनाथा।

सदाचार के सदश ही स्वच्छता से भी श्रांग्ल-जनता दूर भागती थी। १६ वीं सदी के श्वेदक रोग (Sweating sickness) तथा १७ वीं सदी के प्लेग का बहुत कुछ संबंध श्रांग्लों की श्रस्वच्छता के साथ ही था। उनके गृह इस प्रकार बने हुए थे कि उनमें वात का प्रवेश सर्वथा श्रसंभव था। ईरासमस ने लिखा है कि "श्रांग्ल अपने गृहों में एक भी वातायन नहीं रखते । जब मैं ३० वर्ष से कुछ कम आयु का था, तब मैं यदि किसी भांग्स के गृह में स्रोता था, तो मुक्ते उत्तर से संतप्त होना पदता था।" महाशय राटर्डम का कथन है कि "इँगलैंड में मकानों के फ़र्श कची ज़मीन के श्रीर छुतें फूस की हैं। समय-समय पर इन मकानों पर फृस की नई छतें भी डाली जाती हैं, परंतु पुरानी छतों को हटाया नहीं जाता श्रीर यह दशा प्रायः २० वर्ष तक चली जाती है।" गृहों के सदश ही आंग्लों के भोजन के विषय में उल्लिखित यात्री का कथन है कि ''बहत ही श्रव्छा होता, यदि ये लोग इतनी श्रिधिक शराब न पीते भौर नमक डालकर सुखाए हुए पुराने मांस की जगह ताजा मांस ही खाते।"

हैनरी सप्तम क समय में आंग्हों में वर्तमान का स के

सदश ही सहभोजों का प्रचार था। वैनीशियन ने श्रपनी पुस्तक में एक सहभोज का वर्णन किया है, जिसमें एक सहस्र मनुष्य समुपस्थित थे। साथ ही वह कहता है कि इस सहभोज में श्रांग्लों का शांति तथा नियम से बैठना प्रशंसा के योग्य था। इतने बड़े-बड़े सहभोजों का मुख्य कारण श्रांग्लों का यह विश्वास था कि किसी मनुष्य का सब से श्रिधिक मान इसी में है कि उसको सहभोज दे दिया जाय।

श्रांग्लों की जाति तथा मातृ-भूमि की प्रीति के विषय
में इंरासमस ने लिखा है कि "श्रांग्ल श्रपनी जाति तथा
मातृ-भूमि के परम भक्त थे। उनको श्रपने देश की प्रत्येक
वस्तु प्रिय थी।" इसी प्रकार वैनाशियन की सम्मति है कि
"श्रांग्ल सममते हैं कि संसार में उनके सिवा श्रोर कोई
मनुष्य ही नहीं रहते श्रोर हँगलैंड के सिवा श्रम्य कोई
देश ही नहीं है श्रोर जब कभी श्रांग्ल किसी सुंदराकृति
निदेशी को देखते हैं, तो कहते हैं कि यह तो श्रांग्ल
माल्म पड़ता है।"

#### (३) विद्योन्नति

टग्डर-काल योरपीय संसार के लिये बहुत प्रसिद्ध काल है। 'पृथ्वी गोल है', इसका ज्ञान प्राप्त होते ही योरपीय जनता में भयंकर आक्रांति उत्पन्न हो गई। नवीन-नवीन देशों का ज्ञान प्राप्त किया गया, जिनमें से कुछ के नाम ये हैं—

- (१) कें ५ श्रॉफ्र गुडहोप
- (२) कोलंबस ने श्रमेरिका का ज्ञान प्राप्त किया
- (३) पुर्तगालवालों ने भारतवर्ष को दूँद निकाला
- (४) 'सिवैस्टियन कैवट' ने श्राइसवर्ग तक श्रपने जहाज़ पहुँचाए

इस प्रकार संसार के भिन्न-भिन्न देशों तथा धर्मों के ज्ञान से योरप में इलचल मच गई। भिन्न-भिन्न सामुद्रिक यात्रियों के वृत्तांत की पुस्तकें प्रत्येक मनुष्य के हाथ में दिखाई देने लगीं । इन्हीं दिनों तुर्की ने कांस्टैंटिनोञ्ज पर श्राक्रमण किया श्रीर उसकी श्रपने हस्तगत कर लिया। युनानी विद्वान् कांस्टैंटिनोप्न से भागकर इटली तथा संपूर्व योरप में फैल गए । इटली ने युनानी विद्वानों का पूर्ण स्वागत किया । परिणाम यह हुन्ना कि कुझ ही दिनों में प्रलारंस ने विद्यापीठ का रूप धारण कर बिया। होमर की कविता, सोफ़ाझीज़ के नाटक, श्ररस्त् श्रीर प्लेटो के दर्शन पुनः जीवित हो गए । प्रखारंस की संपूर्ण शक्ति विद्या-बृद्धि में लग गई। युनान की प्राचीन पुस्तकें श्रीर स्मारकों के कय-विकय ने प्रसारंस में पूर्ण प्रवत्नता प्राप्त की। योरपीय जनता श्रल्प्स के शिखर को पार करके युनानी भाषा पढ़ने के लिये प्रलारंस में एकत्र होने लगी। 'प्रासिन' नामक श्रांग्ल भी फ्लारंस में पढ़ने गया । वहाँ से पढ़कर लौटते ही उसने स्राक्सफ़ोर्ड में उपाध्याय का पद ग्रहण किया। इन्हीं दिनों श्रांक्सफ़ोर्ड के एक छात्र, 'खिनैक्रिन' ने फ़्लारंस से विद्या प्राप्त करके 'गैलन' की श्रायुर्वेद की पुस्तक का श्रांग्ल-भाषा में श्रनु-वाद किया।

महाशय कोलट ने भी श्रम्य श्रांग्लों के ही सहरा
यूनानी तथा जातीनी भाषा का श्रध्ययन किया । यह
धार्मिक मनुष्य था। श्रतः इसने यूनानी भाषा के सहारे
ईसाइयों की धार्मिक पुस्तकों के रहस्य का उद्भेदन किया
श्रीर पादिरियों के अभिक विश्वासों को दूर करने का
प्रयत्न करने जगा। कोलट के सहश ही ईरासमस नामक
एक विद्वान् भी ईसाई-धर्म के श्रनुशीलन में दत्तचित्त
था। विद्वता में यह लूथर से दूसरे नंबर पर ही गिना
जाता है। यह कोलट को श्रपना गुरु समस्तता था।
कोलट के विषय में इसका कथन है कि "कोलट द्वारा
श्रांक्सफ़ोर्ड में ही मैंने इतनी विद्या प्राप्त कर ली है कि
श्रव मुक्तको इटली जाने की इच्छा नहीं रही। जब मैं
श्रपने मित्र कोलट के ब्याख्यान सुनता हुँ, तो मुक्ते ऐसा
प्रतीत होता है कि मैं प्लेटों से पढ़ रहा हूँ।"

विद्या की यह उन्नति श्रॉक्सफ़ोर्ड की चार-दिवारी तक ही परिमित थी, ऐसा कहना साहस मात्र है। संपूर्ण पोरप में मुद्रणालयों की संख्या दिन-पर-दिन बढ़ रही थी। ११ वीं सदी के श्रंतिम तीस वर्षों में कई पुस्तकों के अनेक एडीशन निकल चुके थे। योरपीय जनता की आँखें दिन-पर-दिन खुलती जाती थीं। उनको कार्य करने के लिये एक विस्तृत क्षेत्र दिखलाई देने लगा। शीघ्र ही विज्ञान, दर्शन, साहित्य तथा राज-नीति में योरपीय अनता ने उन्नाति करनी प्रारंभ कर दी।

इँगलैंड के विया-प्रचार में पादिरयों ने जो भाग जिया, वह सर्वथा सराहतीय था। विचस्टर के विशाप, 'लैंगटन' ने तथा कैंटवरी के भार्च-विशाप, वारहम ने श्रांग्लों का विद्या के प्रति प्रेम बढ़ाया श्रीर उनको विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करने के जिये उत्साहित किया। वारहम के विषय में किंवदंती है कि वह दिन-भर एकांत में बैठकर विषय भा किया करता था। कभी-कभी किसी विद्वान् का श्रामन ही उसके मौन-त्रत को भंग कर दिया करता था। विद्वानों से वार्ताजाप करने में उसकी रुचि श्रत्यधिक थी। दिरद्भ विद्यार्थियों की वह हर वक्ष धन द्वारा सहा-यता किया करता था। इंरासमस को भी इसी ने श्रवसर धन-संबंधी सहायता पहुँचाई थी।

हैनरी सप्तम के काल में राज्य की सहायता प्राप्त न होने के कारण हँगलेंड में विधा-विस्तार की गति ऋति प्रवल नहीं हो सकी। एंपसन तथा ढड्ले के ऋत्याचारों तथा रुपया चूसने के कार्य ने भी द्यांग्लों में विधा-वृद्धि को बहुत रोका। सारांश यह कि हैनरी सप्तम के काल में 'वियोत्रित' श्रंकुरावस्था में ही थी, जिसका विकाश राजा की विशेष सहायता न होने के कारण सर्वथा रुका हुआ था \*।

# नृतीय परिच्छेद

हैनरी श्रष्टम तथा वृल्ज़े ( १४०६-१४२६ )

श्रठारह वर्ष की श्रायु में हैनरी श्रष्टम राज्य-सिंहासन पर बेटा। ईसाई-साम्राज्य में हैनरी सुंदरता में एक ही था। वह टेनिस तथा शिकार खेलने में बहुत चतुर था, बहुत-सी भाषाएँ जानता था श्रोर विद्या का बहुत ही प्रेमी था। प्रसन्न-चित्त तथा हास्य-प्रिय होने के कारण वह धनियों श्रोर निर्धनियों का समान-रूप से प्रेम-पात्र था। उसके श्रंग-श्रंग से राज-भाव टपकता था। वह श्रपनी इच्छाएँ पूर्ण करने में दद-निश्चय था। बात की बात में ही दूसरों को परख लेता था। इसने श्रपने मंत्रियों को बड़ी सावधानी के साथ नियत किया था श्रोर उनसे काम भी प्रा-प्रा बेता था। श्रपने जीवन के श्रांतिम दिनों में वह कठोर-प्रकृति तथा करूर हो गया था।

<sup>\*</sup> Historians' History of the World Vol. XIX. England, +1485\_1642 . Chapt. I.

राज्य पर बैठते ही इसने अपने पिता के मृतपूर्व मंत्री, एंपसन तथा डड्ले को क़ैद में डाल दिया। ऐसा करने का मुख्य कारण हैनरी ने उनका प्रजा से रुपया च्सना ही प्रकट किया। हैनरी के इस कार्य से प्रजा उससे बहुत प्रसन्न हो गई। एंपसन तथा डड्ले के अतिरिक्त अन्य सब उच राज्याधिकारी अपने-अपने पदों पर ही स्थिर रहे। हैनरी के सौभाग्य से उसको वृल्जे नामक एक बहुत योग्य व्यक्ति चांसलर के पद के लिये मिल गया। चांसलर नियत होने से पहले यह यार्क का आर्च-विशप था। नीति-निपुण तथा अथक परिश्रमी होने के कारण इसने इँगलेंड की उन्नति में बड़ा भारी भाग लिया। ईनरी अष्टम का आरंभिक इतिहास वास्तव में वृल्जे का ही इतिहास है।

# (१) हैनरी ऋष्टम तथा योरपीय शिक्त-संतुलन

हैनरी सप्तम के काल में योरपीय राज-नीति में इँगलैंड का बहुत प्रवेश नहीं था । वृल्ज़े ने श्रपनी श्रपृर्व नीति से योरपीय राज-नीति में इँगलैंड को जो उच्च पद दिलाया, उसका श्रव उल्लेख किया जायगा । हैनरी के राज्य पर बैठते ही, 'वीनस' को नष्ट करने के उद्देश से, उत्तरीय इटली का राजा लूइस श्रोर नेपल्ज़ का राजा फर्दिनंद परस्पर मिल गए। सम्राट् मैक्समिलियान ने इन दोनों राजों का साथ दिया। इस प्रकार संपूर्ण योरप की मुख्य- मुख्य शक्तियाँ वीनस के अधःपतन में प्रयत्न करने लगीं। वीनस के राज-नीतिज्ञ भी शांत नहीं थे। कई वर्षों के लगातार परिश्रम के अनंतर १४११ में उन्होंने कैम्बे के संघटन को तोड़ दिया और फर्दिनंद, मैक्समिलियान तथा पोप को अपने साथ मिला लिया और इस संघटन को 'पवित्र संघटन' (Holy League) का नाम दिया। वीनस के राज-नीतिज्ञों की चतुरता से फ़ांस निस्सहाय हो गया। फ़ांस को नीचा दिखाने के लिये इँगलैंड ने भी 'पवित्र लंघटन' का ही साथ दिया। तृल्जे ने अधक अम से सेना तथा रुपया एकत्र किया और वह फ़ांस पर आक्रमण करने का अवसर देखने लगा।

१४१२ में संपूर्ण योरप युद्ध की रंग-भूमि हो गया।
हैनरी ने भी स्पेन के उत्तर में फ़ांस के प्रदेश को जीतने
के लिये मार्किस होर्सट् के श्राधिपत्य में सेना भेजी, परंतु
उसका कुछ भी फल न निकला । १४१३ में वृश्के तथा
हैनरी श्रांग्ल-सेना लेकर स्वयं ही फ़ांस गए । इन्होंने
एड़ी के युद्ध (Battle of the Spurs) में फ़ांसीसी सेना को
पराजित किया श्रीर थिरान तथा तूर्नोई के नगर श्रपने
हस्तगत कर लिए । इसी समय फर्दिनंद, नाबर तथा
पोप के संघटन ने मीलान नगर को फ़ांस से छीन लिया।

श्रांग्लों से श्रपना पीछा छुड़ाने के लिये फ़ांस ने स्कॉटलैंड को भड़का दिया। इसका परियाम यह हुआ कि हैनरीं श्रष्टम का साला होते हुए भी जेम्ज चतुथै ने हँगलैंड पर श्राक्रमण कर दिया श्रीर बहुत-से श्रांग्ल-दुर्गों को श्रपने हस्तगत कर लिया। इस विपत्काल में सरें के श्रलं ने एक श्रांग्ल-सेना के साथ स्कॉटलैंड के राजा को श्रागे बदने से रोकना चाहा । 'फ़्लाडन-क्षेत्र' पर एक भयंकर युद्ध हुश्रा, जिसमें जेम्ज चतुर्थ ससैन्य मारा गया। इस महान् वीरतामय कार्य के लिये हैनरी ने सरें को नार्फाक का ह्यूक बना दिया।

प्रलाडन-क्षेत्र के युद्ध के श्वनंतर स्कॉटलैंड का शासन मार्गरट ट्यूडर करती रही । इसने हैनरी श्रष्टम के साथ मित्रता का व्यवहार रक्खा । इन्हीं दिनों पोप ज्लियस द्वितीय स्वगं-वासी हो गया था श्रीर 'लियो-दशम' पोप बन गया था । यह युद्ध के विशेष पक्ष में न था । फ्रांस का राजा लूइस द्वादश वृद्ध था । यह श्रपने श्रंतिम दिन शांति में ही काटना चाहता था । परिणाम यह हुश्रा कि १४१४ में इँगलैंड ने फ्रांस से संधि कर ली । हैनरी ने श्रपनी छे।टी बहन, मेरी का लूइस से विवाह कर दिया।

सात वर्ष तक योश्प तथा इँगलैंड में शांति रही। इसके अनंतर सम्राट् 'चार्स्स' ने योश्प में अनंत शक्ति प्राप्त कर ली। स्पेन, नीदरलैंड तथा जर्मनी आदि के राज्य इसी के एकमात्र शासन में आ गए।

जर्मनी स्पेन
फर्दिनंद्+स्त्री इंस्वैला (कैस्टाइल
फर्दिनंद्+स्त्री इंस्वैला (कैस्टाइल
मैक्सिमिलियान+स्त्री मेरी (बगैंडी | की शासिका)
| की शासिका) |
प्रार्चे ड्यूक क्रिलिप+स्त्री जौना कैथराइन
| (स्त्री हैनरी अष्टम)

चार्लस पंचम को मैक्सिमिलियान की मृत्यु होने पर जर्मनी और फर्दिनंद की मृत्यु होने पर स्पेन प्राप्त हुए। निदरलैंड का प्रदेश उसका था ही। फ़्रांस का राजा फ़्रांसिस प्रथम इस प्रवल सम्राट् के विरुद्ध इँगलैंड की सहायता प्राप्त करना चाहता था। चार्ल्स पंचम भी हैनरी से मित्रता का व्यवहार रखने का इच्छुक था। नीति-निपुण व्ल्ज़े ने दोनों ही राजों को खूब छुकाया। फ़्रांसिस ने हैनरी का बालाग्न के समीप खूब स्वागत किया। जिस स्थान पर स्वागत किया गया था, वह श्रपनी चमक-दमक के कारण 'स्वर्ण-विद्यीय क्षेत्र' के नाम से पुकारा जाता है।

योरपीय शिक्ति-संतुलन की नीति चिर काल तक नहीं चल सकी। वृल्जे की इच्छा न होते हुए भी हैनरी ने लोभ-वश चार्ल्स का साथ दे दिया और फ़्रांस लूटने का अवसर देखने लगा। १४२१ से १४२६ तक चार्ल्स तथा फ्रांसिस में भयंकर युद्ध होता रहा । १४२४ में फ्रांसीसी अश्वारोही अल्प्स को पार करके मीलान-विजय के लिये रवाना हुए। अभी मीलान की विजय पूर्ण नहीं हुई थी कि फ्रांसिस 'पेविया' में चाल्से के हाथ कैंद हो गया। इस घटना के होते ही वृल्ज़े ने हैनरी को चार्ल्स के विरुद्ध हो जाने की सलाह दी, क्योंकि यदि वह ऐसा न करता तो चार्ल्स इँगलैंड पर भी आक्रमण कर सकता था। हैनरी ने वृल्ज़े का कहना मान लिया और फ्रांस से मित्रता कर ली। १४२६ में चार्ल्स ने फ्रांसिस को कैंद से मुक्त कर दिया। इटली के राजों ने तथा पोप ने फ्रांसिस का साथ दिया और पवित्र संघटन के सदश ही एक संघटन बनाया।

चार्स की शक्ति भी श्रपरिमित थी। इन सब संघटनों के होते हुए भी उसने रोम जीत विया धौर पोप को कैद कर बिया। इस घटना से संपूर्ण योरप में तहलका मच गया। परंतु कोई कर ही क्या सकता था? १४२६ में फ्रांसिस ने चार्स को इटली का स्वामी मान विया श्रौर कैंब्रे की संधि के द्वारा उसने युद्ध बंद कर दिया।

#### (२) इँगलैंड की अंतरीय अवस्था

हैनरी श्रष्टम के स्वेच्छाचारित्व तथा तृल्जे के महस्व से बहुत से नोबल्ज़ रुष्ट थे। इन श्रयंतोषियों का मुखिया विकंघम का डयूक, एडवर्ड था। यह मूर्ख, स्वार्थी तथा श्रभिमानी था। राजा के विषय में इसके मन में जो कुछ श्राता था, बक देता था। १४२१ में हैनरी ने इसे सहसा पकड्वा लिया श्रीर देश-द्रोह का श्रपराध लगाकर इसको फाँसी पर चढ़ा दिया। इस घटना से नोबल जोगों में हैनरी का आतंक छा गया और किसी ने भी उसके विरुद्ध चूँ करने का साहस नहीं किया। फ़ांसीसी युद्ध में धन श्रधिक ब्यय हो जाने के कारण राज्य-कोष धन-शून्य हो गया था । १४१२ की पार्लियामेंट ने उसको यथेष्ट धन दे दिया। इसका कारण यह था कि लोक-सभा को बने श्रभी थोड़े ही दिन हुए थे, श्रतः वह राजा के पक्ष में ही थी। ११२२ तथा ११२३ में राजा को स्त्रीर श्रधिक रुपयों की श्रावश्यकता हुई, परंतु पार्लियामेंट ने उसको यथेष्ट रुपया नहीं दिया। इससे कुद होकर उसने अगले छः वर्ष तक पार्लियामेंट का अधिवेशन ही नहीं किया।

धन की श्रिधिक श्रावश्यकता के कारण १४२४ में हैनरी तथा व्हज़े ने प्रत्येक श्रांग्ल से उसकी श्राय का है भाग श्रया के तौर पर लेना प्रारंभ किया। इस प्रकार के श्रयों को रिचर्ड तृतीय के काल में ही नियम-विरुद्ध ठहरा दिया गया था। हैनरी ने श्रपनी भूर्तता से संपूर्ण दोष व्हज़े पर ही थोप दिया। इससे नोबल लोगों के सहश ही प्रजा भी वृहज़े से रुष्ट हो गई।

#### (क) विद्योशित

हैनरी श्रष्टम का समय संपूर्ण योरप के लिये विद्योक्षित का समय था। मुद्रणालयों के श्राविष्कार से पुस्तकों का मृष्य पूर्वापेक्षा बहुत कम हो गया था। यूनान पर तुर्कों के श्राक्रमण से यूनानी कला-कौशल ने योरप में प्रवेश किया। इससे संपूर्ण योरप में विद्या का प्रचार हो गया श्रोर योरपीय जनता भी सभ्यता की श्रोर शीव्रता से पग भरने लगी।

मतों का संबंध बहुत कुछ श्रंध-श्रदा से होता है। विया द्वारा श्रंध-श्रदा का नाश होता है श्रोर वास्तविक सन्य सम्मुख उपस्थित हो जाता है। विया के प्रवेश करते ही संपूर्ण योरप में प्राचीन चर्च का श्रधःपतन प्रारंभ हो गया। पादिरयों तथा पोप का धार्मिक एकाधि-कार नष्ट हो गया श्रोर नव-शिक्षितों ने चर्च के सिद्धांतों पर श्राक्रमण करना प्रारंभ कर दिया।

जोन्ह काले ने इँगलैंड में विद्योचाति के लिये जो कुछ किया था, उसका उल्लेख किया जा चुका है। हैनरी श्रष्टम के काल में ईरासंमस तथा सर टॉमस मोर श्रपनी विद्वत्ता के लिये बहुत प्रसिद्ध थे।

मोर की युटोपिया (स्वर्गीय राज्य) नामक संसार-प्रसिद्ध पुस्तक १४१४ में लैंटिन में प्रकाशित हुई। इसमें इँगलैंड की दुरवस्था पर पर्याप्त प्रकाश डाक्का गया था। मोर समष्टि-वादी (Socialist) था। उसकी राजा तथा नोबल लोगों के अत्याचारों से अति घृणा थी। आंग्ल-भूमियों का चरागाहों में परिवर्तित होना भी उसको सक्ष नहीं था। कृषि से भूमियों के छूटने से कृषक-जनता बेकार थी और डाका मारना ही अपना धर्म समभती थी।

हैनरी तथा वृल्ज़े को मोर के विचारों के साथ विशेष सहमति नहीं थी। श्रतः उन्होंने हुँगलैंड की दुरवस्था को दूर करने का कोई यल नहीं किया। वृल्ज़े को विद्या से प्रेम था, श्रतः उसने श्रॉक्सफ़ोर्ड में कार्डिनल कॉलेज तथा इप्स्विच में नोबल लोगों का एक स्कूल खोला।

## ( ल ) धर्मोन्नति

योरप में यूनानी विद्या के प्रवेश करते ही धर्म में परिवर्तन प्रारंभ हो गए। जोन्ह काले ने हँगलैंड में जो कुछ धार्मिक परिवर्तन किया था, उसका उल्लेख किया जा चुका है। जर्मनी में 'मार्टिन ल्थर' ने चर्च को सुधारने का यल किया छोर अपने यल में वह बहुत कुछ सफल भी हुआ। इसके अनुयायियों को प्रोटेस्टैंट्स (Protestants) के नाम से पुकारते हैं। स्विज़र्लैंड में जिंवग्ली तथा फ़ांस में जोन काल्विन ने धर्म-परिवर्तन में बड़ा भारी भाग लिया।

हैनरी श्रष्टम को श्रपनी विद्या का श्रभिमान था। उसने लैटिन में पोप के पक्ष में एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तकको देखकर पोप ने हैं नरी को धर्म-रक्षक (Defender of the Faith) की उपाधि दी। योरप के श्रन्य देशों में जिस शीव्रता से धार्मिक परिवर्तन हो रहा था, इँगलैंड ने उसमें भाग नहीं जिया । इँगलैंड तो पूर्ववत् धीरे-धीरे उन्नति करता हुन्ना चिर-काल में श्रपने श्राप ही प्रोटेस्टैंट-मत में परिवर्तित हो गया।

(ग) केथराइन का तलाक त्रीर वृल्जे का श्रधःपतन 'कैथराइन' हैनरी से पाँच वर्ष बड़ी थी। इसकी सब संतान मर चुकी थीं - केवल 'मेरी' नाम की एक कन्या ही श्रवशिष्ट थी। हैनरी को पुत्र की इच्छा थी। श्रत: वह कैथराइन को तलाक देकर 'एनी बोलीन' से विवाह करना चाहताथा । मध्य-काल में योरपीय देशों में तलाक की विधि प्रचलित नहीं थी। १४२७ में हैनरी ने पोप क्रिमंट सप्तम से प्रार्थना की कि वह उसको कैथराइन के तलाक की आज्ञा दे दे। पोप ने इस कार्य में टाल-मटोल करनी प्रारंभ की । श्रंत को हैनरी ने तंग श्राकर 'एनी बोलीन' से विवाह कर लेने का दढ़ निश्चय कर लिया । बुल्ज़े इस विवाह का विरोधी था, श्रतः हैनरी ने उसको चांसलर-पर से हटा दिया श्रीर उसकी बहुत-सी संपत्ति भी छीन ली। वृहज़े ने राजा को प्रण दिया कि वह यार्क में रहते हुए शांति से श्रपने श्रंतिम दिन व्यतीत करना चाहता है। यार्क में पहुँचकर उसने श्रपना प्रण तोड़ दिया और चांसलर बनने का पुनः प्रयंत्र किया। इससे हैनरी ने उस पर 'देश-द्रोह' का दोष लगाया और उसको लंडन में उपस्थित होने की श्राज्ञा दी। लंडन को जाते हुए स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण १४३० के नवंबर में, लीसस्टर के गिरजा-घर में, ब्लंज़े का देहांत हो गया श्रीर उसके देहांत के साथ ही हैनरी के राज्य का श्रधं भाग भी समाप्त हो गया।

| सन्       | मुख्य-मुख्य घटनाएँ                |
|-----------|-----------------------------------|
| 3408      | हैनरी श्रष्टम का राज्याधिरोहण     |
| 2 % 3 9   | पवित्र संघटन (The Holy League)    |
| 2433      | एड़ी तथा प्रलाडन-क्षेत्र का युद्ध |
| 1414      | बुटोपिया-नामक प्रंथ का मुद्रगा    |
| 3439      | अमंनी में धार्मिक परिवर्तन का     |
|           | श्चारंभ                           |
| 3 7 3 8   | चार्ल्स पंचम सम्राट् बना          |
| 1429-1X24 | फ़ांस से युद्ध                    |
| 9 4 2 X   | बकिंघम का श्रधःपतन                |
| 9424      | पेविया का युद्ध                   |
| १४२७      | कैथराइन को तलाक़ देने के जिये     |
|           | हैनरी का पोप से पूछना             |
| 9428      | वृल्ज़े का श्रधः पतन              |

## चतुर्थ परिच्छेद

# हैनरी अष्टम श्रीर धर्म-सुधार

वृह्जे के देहांत के अनंतर भी हैनरी के सिर पर
कैथराइन के तलाक का भृत पूर्ववत् ही चढ़ा रहा। पोप
को अपने पक्ष में करने के लिये उसने फ़ांस के राजा फ़ांसिस
से मित्रता करने का प्रयत्न किया। परंतु जब इस कार्य में
वह कृतकार्य नहीं हुआ, तो उसने योरपीय चर्चों से तलाक
के बीचित्य तथा अनौचित्य का निर्णय करवाया। जर्मनी
के चर्चों ने हैनरी के विरुद्ध सम्मति दी और पोप ने भी
उसका पक्ष नहीं लिया। इस कठिन दशा में उसने आंग्लपार्लियामेंट तथा चर्च की धार्मिक सभा का अधिवेशन
किया। उसने दोनों ही सभाओं में परस्पर कलह करवाना
चाहा, परंतु इस कार्य में भी वह निष्फल-प्रयत्न हुआ।

#### (१) हैनरी का स्वेच्छाचारित्व

टामस क्रांबल एक लोहार का पुत्र था । इसने अथक परिश्रम से बड़ी उन्नति कर ली श्रीर वृल्ज़े का श्रंत तक साथ दिया । श्रतः संपूर्ण श्रांग्ल-जनता इसको विश्वास-पात्र श्रार स्वामि-भक्त सेवक समभती थी । एक दिन एकांत में बातें करते हुए हेनरी को इसने सलाह दी कि श्राप स्वयं शक्ति प्राप्त कीजिए श्रोर केथराइन को तलाक़ दे दीजिए । क्रांबल की यह बात हैनरी की समभ में श्रा गई। इसके श्रनंतर इसी को खक्ष्य बनाकर हैनरी ने कार्य प्रारंभ किया । उसने पार्लियामेंट में बहुत-से नियमों को पास करवाकर श्रपने को स्वेच्छा-चारी बना लिया। एक ही पार्लियामेंट १४२६ से १४३६ तक लगातार बैठती रही । पार्लियामेंट की प्रथम बैठक के समय इँगलैंड पुराना था श्रीर श्रंतिम बैठक के समय नवीन हो गया। यह महान् क्रांति कैसे श्रा गई, श्रव इसी का उल्लेख किया जायगा।

श्रारंभ में हैनरी ने 'प्रिमुनियर' के नियम पर पार्लियामेंट का ध्यान खींचा श्रीर पादरियों से कहा कि तुमने बूक्ज़े की पोप का प्रतिनिधि मानकर एडवर्ड तृतीय के राज्य-नियम को भंग किया है। इस पर पादरी खोग डर गए श्रीर उन्होंने उसकी बहुत-सा रुपया जुर्माने के तौर पर दिया। इस पर ही बस न करके हैनरी ने श्रपने को श्रांग्ल-चर्च का मुखिया (Supremehead of the English Church) नियत करवाया।

श्रांग्ल-चर्च का स्वामी बनते ही उसने पोप को धमकाना शुरू किया श्रोर उसके विरुद्ध बहुत-से नियम पास करवाए । उसने १४३२ में राज्य-नियम के द्वारा पादिरयों की प्रथम श्राय को पोप के स्थान पर स्वयं लेना श्रारंभ किया। यही नहीं, १४३३ में श्रापील-नियम ( Act of Appeals ) के द्वारा उसने संपूर्ण श्रांग्ल-श्रमियोगों का पोप के पास निर्णयार्थ भेजना 'देश-द्रोह' ठहराया। इसी प्रकार १४३४ में मुख्यत्व-नियम (Act of Supremacy) के अनुसार पोप को मुखिया मानना भी देश-द्रोह में सम्मिलित हो गया। यह स्पष्ट ही है कि इन नियमों को पास करवाकर हैनरी कैसा स्वेच्छाचारी हो गया।

वृहज़े की मृत्यु के अनंतर श्रार्च-बिशप के पद पर टामस कैनमर नियत किया गया। यह बहुत विद्वान् था। हठी न होने के कारण प्रायः श्रपनी सम्मति बदल देता श्रीर दूसरे के कहने के अनुसार चलने लगता था । पोप से अपनी इच्छा पूर्ण होते न देखकर हैनरी ने 'एनी बोलीन' से चुपचाप विवाह कर लिया, कैथराइन को तलाक दे दी श्रीर श्रार्च-बिशप की इस बात पर विवश किया कि वह कैथराइन के तलाक को चर्च-सभा द्वारा नियमानुकृत उहरा दे । चर्च-सभा को भी कैथराइन के तलाक को उचित ठहराना पड़ा, क्योंकि ऐसा न करने से बचने का उसके पास श्रीर उपाय ही कौन-सा था ? यह सारा मामला पोप के पास को जाया ही नहीं जा सकता था श्रीर जो ऐसा करता भी, उसको श्रपील-नियम के अनुसार फाँसी पर चढ़ना पड़ता । वास्तविक बात तो यह थी कि हैनरी ने अपनी चतुरता से आंग्ल-चर्च को रोम से सर्वदा के लिये प्रथक् कर दिया और पोप की शक्ति स्वयं प्राप्त करके स्वेच्छाचारी बन गया ।

## (२) हैनरी का धर्म-परिवर्तन

हैनरी के उत्पर-लिखे स्वेच्छा-पूर्ण कार्यों से कुछ छांग्ल-विद्वान् श्रसंतुष्ट थे। जोन फ़िशर तथा सर टामस मूर इन असंतोषियों के प्रधान थे। १४३३ के श्रंत में एनी बोलीन के 'एलिज़बेथ' नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। इस कन्या को श्रांग्ल-रानी बनाने के उद्देश से हैनरी ने १५३४ में 'उत्तराधिकारिस्व-नियम' (Act of Succession) पास करवाया और एलिज़बेथ को राज्य-नियम द्वारा श्रांग्ल-चर्च का मुखिया तथा श्रांग्ल-राज्य का वास्तविक श्रधि-कारी नियत किया। यही नहीं, उसने एक नवीन राज-द्रोइ-नियम (Treason Act) पास किया, जिसके श्रनुसार राजा तथा उसकी उपाधियों का श्रपलाप करनेवाले को मृत्यु-दंड दिया जा सकता था। मोर तथा फ़िशर ने इन नियमों का बिरोध किया। परिणाम यह हुशा कि

हैनरी को रुपयों की आवश्यकता थी । गिरजा-घरों की संपत्ति लूटकर उसने रुपया प्राप्त करने का यस्न किया। इस उद्देश की पूर्ति के लिये उसने टामस क्रांबल को अपना विकार जेनरल नियत किया । उन दिनों आंग्ल-विहारों में बहुत-सी बुराइयाँ विद्यमान थीं। भिक्ष तथा भिक्षुनियों के कुमारी रहने के कारण व्यभिचार की कमी नहीं थी । १४३४ में क्रांबल ने इन विहारों की श्रांतरिक श्रवस्था का पता लगाने के लिये बहुत से राज्याधिकारी भेजे । उनकी सारी सूचनाएँ १४३६ की पार्लियामेंट में पेश की गईं । इस पर पार्लियामेंट ने २०० पाउंड से न्यून वार्षिक श्रायवाले विहारों को तोड़ना पास कर दिया । साथ ही उसने यह भी स्वीकृत किया कि ट्टे हुए विहारों की संपत्ति राजा की ही संपत्ति समभी जाय ।

छोटे-छोटे विहारों का नाश होते देख श्रांग्ल-जनता में भ्रमंतीष फैल गया। लिंकनशायर तथा यार्कशायर में विद्रोह हो गया। इस विद्रोह को श्रांग्ल-इतिहास में पिल्प्रिमेज श्राफ्त ग्रेस ( The pilgrimage of Grace ) के नाम से पुकारते हैं। हैनरी ने नार्फ्रांक के ड्यक की विद्रोह शांत करने के लिये भेजा। उसने विद्रोहियाँ की समका-बुक्ताकर शांत किया श्रीर उनको वचन दिया कि तुम्हारी प्रार्थनात्रों को राजा मान लेगा । डयूक के चले जाने पर श्रपनी इच्छाएँ पूर्ण होते न देखकर विद्रोहियों ने पुनः विशेष्ठ कर दिया। हैनरी ने सेना भेजकर विद्वो । शांत किया श्रीर विद्वोहियों के नेताश्रों को मरवा डाला। उत्तर में पुनः विद्रोह न हो, इस उद्देश से इत्तरी प्रांतों के निरीक्षणार्थ उसने 'उत्तरी समिति' ( Council of North ) नाम की एक समिति स्थापित कर दी, जो विद्रोहों को शांत करती रहे।

उत्तरी विद्रोह के अनंतर हैनरी ने बढ़े-बढ़े विहारों सथा गिरजा-घरों को भी तोड़ना प्रारंभ किया। इस कार्य में उसने बहुत-से उपायों का सहारा लिया। कभी-कभी यह किसी पादरी पर उत्तरी विद्रोह में सम्मिलित होने का दोष लगाता श्रोर उसके विहार को तोड़ देता था। कभी-कभी कुछ विहारों की संपत्ति इस श्रपराध पर भी खूट लेता था कि वे धूर्तता करके जनता के रुपए लूटते हैं।

राजा की धार्मिक विषयों में श्रद्धा न देखकर क्रेनमर
तथा कांबल ने प्रोटेस्टेंट-धर्मावलंबियों को ही शनैःशनैः संपूर्ण चर्चों का मुखिया बनाना प्रारंभ किया।
'नवीन बाइबिल' को चर्चों में प्रचलित करने के लिये
उन्होंने हैनरी से श्राज्ञा निकलवा दी। इन सब
सुधारों के कारबा जनता में भयंकर श्रसंतोष फेल
गया। १४३६ की पार्लियामेंट में हैनरी ने यह श्रधिकार
प्राप्त कर लिया कि उसकी श्राज्ञाएँ भी राज्य-नियम ही
समभी जायँ। श्राक्षयं की बात है कि उसने उसी
पार्लियामेंट से धर्म-संबंधी छः धाराएँ \* (Six Articles,

**<sup>\*</sup> ब्रः धाराएँ निम्न-लिखित हैं**—

<sup>(</sup>१) लॉर्ड्ज सपर में मांस-शराब खाना ईसा का मांस तथा रक्त है।

<sup>(</sup>२) पादिरयों का ग्रप्त रूप से स्वापराध स्वीकृत करना ठींक है।

Statute ) पास करवाई, जिनका मानना संपूर्ण जनता के लिये आवश्यक था । ये धाराएँ प्रोटेस्टेंट-मत के विरुद्ध थीं । परिशाम यह हुआ कि प्रोटेस्टेंटों से केंद्रखाने भर गए । लैटिमर ने अपने को बिशप-पद से हटा लिया । भावी भयंकर विपत्ति को आता देखकर कैनमर ने भी अपना परिवार जर्मनी भेज दिया।

( र ) हैनरी के विवाह तथा राज्य-प्रबंध

### (क) विवाइ

एनी बोलीन के भी एक कन्या के मितिरिक्न कोई पुत्र महीं हुआ। हैनरी को पुत्र की इच्छा थी। १४३६ में हैनरी ने एनी बोलीन पर व्यभिचार का दोष लगाया और शीघ ही उसको फाँसी पर चढ़ा दिया। उसके मगले ही दिन उसने लेडी जेन सीमोर से विवाह कर लिया। रानी जेन के १४३७ में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु पुत्र की उत्पत्ति के बाद ही वह मर गई। पुत्रोत्पत्ति से पूर्व ही मैरी के ही सहश एलिज़बेथ भी कामज उहरा दी गई थी। हैनरी के नवीन धर्मावलंबी हो जाने से चार्ल्स

<sup>(</sup>३) पादरी लोग ब्रह्मचारी रहें।

<sup>(</sup>४) त्रतों को रखना चाहिए।

<sup>(</sup>४) निज का पूजा-पाठ करना श्रावश्यक है।

<sup>(</sup>६) पादिरियों के लिये परस्पर मिलकर धर्म पर विचार करना श्रावश्यक है।

तथा फ़ांसिस पोप की सहायता से इँगलेंड पर आक्रमण करना चाहते थे। उसको इस महा संघटन से बचाने के लिये कांबल ने जर्मन राजकुमारों से मित्रता कर लेने की सलाह दी श्रीर उसका एक जर्मन राजकुमारी 'एनी' से विवाह भी कर दिया। एनी बद-सूरत थी तथा आंग्ल-भाषा को सममती न थी। श्रतः इस विवाह से हैनरी श्रसंतुष्ट हो गया। उसने कांबल को फाँसी पर चढ़ा दिया और कांबल की फाँसी कर लिया। १४४२ में इसके भी श्रघः-पतन की बारी आई श्रीर कैथराइन पार को हैनरी से विवाह करने का श्रवसर मिला। यह श्रतिशय बुद्धिमती थी। राजनैतिक मामलों में इसने हस्तक्षेप नहीं किया श्रीर इसीलिये हैनरी के जीवन-पर्यंत इसका श्रधःपतन नहीं हुशा।

#### ( ख ) राज्य-प्रबंध

जब तक स्कॉटलैंड का शासन उसकी बहन मार्गरेट के हाथ में रहा, तब तक हैनरी को उस श्रोर से कोई कष्ट नहीं मिला । कुछ वर्षों के श्रनंतर उसका पुत्र जेम्ज़ पंचम युवावस्था को प्राप्त करके राज्य पर बैठा। यह फ्रांसीसियों का मित्र था। श्रतः इसने इँगलैंड पर श्राक्र-मण किया, परंतु १४४२ में 'साल्वेमास की सड़ाई' में मारा गया । जेम्ज़ के 'मैरी' नाम की एक कम्या थी । हैनरी श्रष्टम ने मेरी का विवाह श्रपने पुत्र से करना चाहा स्रोर उसके जिये युक्तियाँ सोचने लगा।

स्कॉटलैंड के विदेष के समय फ़ांस ने भी उसको बहुत कष्ट दिया । १४४४ में उसने चार्ल्स पंचम से मित्रता करके फ़ांस पर आक्रमण कर दिया श्रीर 'बालागन' को इस्तगत कर लिया। इसके छुदाने के लिये फ़ांस ने बहुत ही यक्ष किया, परंतु कृतकार्य नहीं हो सका।

हैनरी के राज्य-काल में श्रायलैंड पर भिन्न-भिन्न नार्मन-बैरनों का प्रभुख था । यं लोग श्रांग्ल-राजा को श्रपनी शक्ति तथा राज्य देने में सहमत नहीं थे। जब हैनरी ने इनके श्रधिकारों को खीनने का यत किया, तो इन्होंने १४३१ में विद्रोह कर दिया । उसने विद्रोह को शीघ्र ही शांत कर दिया श्रीर नार्मन-बैरनों की श्रांग्ल-राजा की ही भ्रापना राजा मानने के लियं विवश किया। इस कार्य के अनंतर उसने अपने नाम के साथ 'आयर्तेंड का राजा' यह शब्द भी जोड़नां प्रारंभ कर दिया । वेल्त के मामले में तो वह श्रायलैंड की श्रपेक्षा श्रधिकतर सफल नहीं हुआ। उसने वेल्ज़ के शासन के लिये 'वेल्ज़-सभा-' (Council of Wales) नामक सभा नियत की श्रीर उत्तम प्रबंध करने के उद्देश से उसकी १३ मंडलों में विभन्न कर दिया । आज कल अन्य आंग्ल प्रदेशों के ही सहश वेरुज़ के भी प्रतिनिधि श्रांग्ल-पार्लियामेंट में भाते हैं।

हैनरी का स्वास्थ्य कुछ समय से दिन-पर-दिन श्राधिक खराब हो रहा था । १४४७ में उसका देहांत हो गया। उसके राज्य की मुख्य-मुख्य घटनाएँ इस प्रकार हैं—

| सन्     | मुख्य-मुख्य घटनाएँ                       |
|---------|------------------------------------------|
| १४२६    | धर्म-सुधार-संबंधी पार्लियामेट के श्रेधि- |
|         | वेशन का प्रारंभ                          |
| 1×33    | श्रपील-नियम ( Act of Appeals )           |
| 3 X 3 X | मुख्यत्व-नियम ( Act of Supremacy )       |
| १४३४    | क्रिशर तथा मोर की इत्या                  |
| 3438    | <b>छोटे-छोटे गिरजा-घरों तथा विहारों</b>  |
| का नाश  |                                          |
| 8438    | ,बड़े-बड़े गिरजा-घरों का नाश तथा छः      |
|         | धाराधों का नियम                          |
| 8480    | क्रांबल की हत्या                         |
| 1485    | माल्वेमास का युद्ध                       |
| 1488    | बालागन की विजय                           |
| 3480    | हेनरी अष्टम की मृत्यु                    |
|         |                                          |

# पंचम परिच्छेद

पडवर्ड षष्ठ (१४४७-१४४३) हैनरी श्रष्टम का लड्का एडवर्ड षष्ठ दसही वर्षका था, जब उसके पिता की मृत्यु हो गई। छोटी उमर के कारण वह राज्य-कार्य सँभालने के अयोज्य था। हैनरी अपने मरने से पहले हो एक संरक्षक-सभा (Council of Regency) बना गया था। उसने संरक्षक-सभा में प्राचीन तथा नवीन धर्म के अनुयायियों को समान संख्या में रक्षा था। यह इसीबिये कि कोई दल प्रवल होकर दूसरे दल पर अत्या-धार न कर सके। हैनरी के मरने के बाद संरक्षक सभा का नेता सोमर्सद्का हयूक, हर्दकोई बना। यह धार्मिक संशोधनों के पक्ष में था। इसका प्रवंध बहुत उत्तम नहीं था। इसी कारण कुछ मामलों में हँगलेंड को नीचा देखना पड़ा।

## (१) सोमर्भट् का राज्य-प्रबंध

सोमसेट् श्रतीय दयालु स्वभाव का तथा बोल चाल में मीठाथा। उसकी वीरता में भी किसी को कुछ संदेह न था। वह नवीन धर्म का प्रचार बहुत श्रधिक चाहता था। हैनरी श्रष्टम के समान वह शांतिप्रिय था। उसको विदेशीय राष्ट्रों से युद्ध करना नापसंद था। यह होते हुए भी उसमें कुछ दोप थे। वह निर्वल हृदय, हठी श्रीर श्रदूरदर्शी था। उसको इस बात का कुछ भी विवेक न था कि कौन-सा काम हो सकता है, श्रीर कौन-सा काम नहीं हो सकता। यही कारण है कि तीन ही वर्ष के खाद उसको संरक्षक सभा से हटना पड़ा। १४४२ में वह मार भी डाझा गया। स्कॉट्रलेंड का आक्रमण (१५४७)—हैनरी श्रष्टम मरने से पूर्व ही फ़ांस तथा स्कॉट्लैंड से संधि कर चुका था । कुछ एक घटनाओं ने सोमर्सट् को स्कॉट्लैंड से लड़ने के लिये वाधित किया । स्काच्-रानी, मैरी के संरक्षकों में से एक संरक्षक ने स्काच्-प्रोटेस्टेंटों पर भयंकर अत्याचार किया । इससे स्काच् लोगों ने विद्रोह कर दिया । विद्रोहियों को कैथोलिक संरक्षक ने बुरी तरह से पराजित किया । इस पर उन्होंने सोमर्सट् से सहायता माँगी । सोमर्सट् एडवर्ड षष्ठ का विवाह स्काच्-मैरी से करना चाहता था । यह इसीलिये कि दोनों ही देश एक दूसरे से मिल जायँ।

इस उदेश्य से सोमर्सट् ने स्कॉट्जंड पर चढ़ाई की और पिंकी नामक स्थान पर स्काच्-सेनाओं को बुरी तरह से पराजित किया। स्कॉट्जंड को उसने खूब लूटा और प्रजा को भी कष्ट पहुँचाया । इससे स्काच्-जनता उससे बहुत ही श्रिधिक नाराज हो गई।

पिंकी के संग्राम के बाद ही सोमसेट् को कुछ एक कारगों से हुँगलेंड को लौटना पड़ा। स्काच्-जनता ने श्रांग्लों को तंग करने श्रीर चिढ़ाने के लिये स्काच् मेरी का विवाह फ़ांस के राजकुमार से तय कर लिया। वहाँ पर ही उसकी शिक्षा हुई। वह कैथोलिक धर्म की श्रमस्य भक्न हो गई। फ़ांसीसियों ने स्काच् लोगों का साथ दिया। उन्होंने बालागन पर त्राक्रमण कर दिया। श्रांग्ल-सेनाओं ने बड़ी सुरिकल से बालागन की रक्षा की। सोमसट्के श्रधःपतन के श्रनंतर एक संधि के द्वारा हुँगलेंड ने बालागन फ़ांसीसियों को दे दिया।

## (२) सोमर्सट् के धार्मिक सुधार

सोमर्सट् ने नए धर्म के फैजाने का बहुत ही श्रिधिक यत किया। वह इसकी इँगलैंड का राजधर्म बनाना चाहता था। लोक-सभा के श्रिधिवेशन से पूर्व ही श्रांग्ला-भाषा के द्वारा राजकीय चर्च में प्रार्थना की जाने लगी। सारे देश में राज-कर्मचारी भेजे गए। इन्होंने गिरजों की मूर्तियाँ तोड़ डालीं। सारी-की-सारी खिड़कियों के वे शिशों तोड़ डाले गए, जिन पर संतों-महंतों की तसवीरें बना हुई थीं। गार्डिनर तथा बानर-नामक बिशपों ने इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ऐसा करने के खिये लोक-सभा की श्राज्ञा की ज़रूरत है। इस पर उनकी कैंद कर लिया गया। नवीन लोक-सभा से सोमर्सट् ने कई बातें पास करवा लीं—

- (१) हैनरी श्रष्टम न नवीन धर्म के विरुद्ध जो राज्य-नियम बनाए थे, उनको रद करवा दिया।
  - (२) छः धाराश्रों का राज्य-नियम हटा दिया।
- (३) उन मठों तथा विहारों को गिरा दिया, जिनको हैनरी श्रष्टम ने नहीं गिराया था।

- (४) गिरजों की श्रंध रीति-रसमें भी हटाई गईं। पादिरियों को विवाह करने की श्राज्ञा दे दी गई। ख़ास-ख़ास दिनों में मांस खाना बंद था। सो यह नियम भी हटा दिया गया।
- (१) एडवर्ड की प्रथम प्रार्थना-पुस्तक ११४६ में प्रचिलत की गई। सब गिरजों में यही एक पुस्तक पढ़ी जाने लगी। इससे पहले गिरजों में भिन्न-भिन्न प्रार्थनाएँ होती थीं। केंबर ने ही इस पुस्तक को तैयार किया था। इस काम में उसकी सफलता का अनुमान हसी से लगाया जा सकता है कि उसकी पुस्तक को सभी किरानियों ने मंजूर कर लिया। उसकी भाषा बहुत ही मधुर है। इस पुस्तक को सभी गिरजों में समान रूप से प्रचिलत करने के लिये समानतों का नियम (Act of Uniformity) पास किया गया। जिन-जिन पादियों ने इस नियम को न माना, वे केंद्र कर लिए गए।

उपर-लिखे थार्मिक परिश्वर्तनों से श्रांग्ल-जनता नाराज़ हो गई, क्योंकि मुधारों की भी कोई हद होती है। सोमर्सट् ने इसी हद को पार कर दिया। इसका फल उसके लिये श्रच्छा न हुत्रा। साधारण श्रांग्ल-जनता नवीन सुधारों के बहुत पक्ष में नहीं थी। हेवनशायर के एक गाँव में जब श्रांग्ल-भाषा की प्रार्थना-पुस्तक चर्च में पढ़ी गई, तो लोगों ने पुस्तक को लैटिन-भाषा में पढ़ने के लिये पादिश्यों को बाधित किया। ऐन ऐसे ही समय में सोमसंट् ने मूर्खता से गिरजों की कुछ जायदाद अपने निजी काम में लगाई। साथ ही एक श्मशान-भूमि को उनाइकर और उसकी हिंडूगाँ निकालकर दूर फिकवा दीं और वहाँ पर उसने एक महल बनवाया। इस पर दो प्रांतों के लोगों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह को बड़ी कठिनाई से शांत किया गया।

१८४६ में नार्फ्रांक में विद्रोह हो गया । इस विद्रोह का कर्ता-धर्ता राबर्ट कैट नामक एक रँगसाज़ था। इस विद्रोह के बहुत-से कारण थे, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं—

- (१) ज़र्मीदारों ने ऊन के व्यापार में श्रधिक ज्ञाभ देखकर खेतों को चरागाह बना दिया था और मुख्य रूप से, भेड़ों को ही पालना शुरू कर दिया था। ग़रीब किसान तथा श्रसामी मृख के मारे हथर-उधर बेकार फिर रहे थे।
- (२) मोर की युटोपिया-नामक पुस्तक से आंखों की आंखें खुल गई थीं । वे लोग अमींदारों की बुराइयाँ देखने और उसके प्रतिकार का उपाय सोचने लगे।
- (३) सोमर्सट् ने बहुत धार्मिक संशोधन कर दिए थे। वार्विक के समीप, द्योक-दक्ष के नीचे, राबर्ट केट ने इपना दरबार जगाया। उस दरबार में धार्मिक

संशोधनों पर विचार किया गया श्रीर राज्य से प्रार्थना की गई कि उनकी इच्छा पूरी की जाय । बहुत दिनों तक राबर्ट कैट के साथी नियमपूर्वक हेरा हाले पड़े रहे। निदान जब राज्य ने उचित उत्तर न दिया, तो नार्विक को उसने फतह कर लिया। शाही सेनाश्रों ने उसको हराना चाहा, परंतु वे श्राप ही बुरी तरह से हारीं। इस पर कुप्रसिद्ध हट्ले के खहके, इट्ले ने जर्मन तथा इटे- लियन सिपाहियों के सहारे केट को परास्त किया। केट केद करके मरवा दाला गया। इस विजय से हट्ले श्रांग्ल-जनता का प्रिय बन गया श्रीर सोमर्सट् का स्थान लेने का यश्र करने लगा।

सामर्सट् का माई, टामस सीमोर लोभी, मूर्ल श्रीर जलदबाज था। वह सामुद्रिक सेनापित था। इस पद से संतुष्ट न होकर उसने श्रपने भाई के विरुद्ध गुप्त मंत्रणा शुरू कर दी। इस गुप्त मंत्रणा का भेद लोक-सभा पर खुल गया। लोक-सभा ने उसको केंद्र करके मरवा हाला। श्रांग्ल-जनता में डड्ले ने यह फैला दिया कि इस हत्या में सोमर्सट् का ही मुख्य भाग है। इस बात के साथ-साथ निम्न-लिखित श्रीर बातें भी थीं, जिससे सोमर्सट् को संरक्षक-सभा से हटना पड़ा—

(१) सोमर्सट् प्रजा का पक्ष लेता था, खतः ज़र्मीदार क्योर ताक्लुकेदार लोग उससे सक्त नाराज़ थे।

- (२) उसने धार्मिक संशोधनों में ऋति कर दी। जोग अभी बहुत ही ऋधिक संशोधनों के जिये तैयार न थे।
- (३) उसने हैनरी श्रष्टम के बनाए हुए ताक्लुकेदारी के श्रिविकारीं को कम कर दिया।
- ( ४ ) स्काच्-रानी, मेरी फ़ांस में रहने लगी। एडवर्ड का उसके साथ विवाह न तय हो सका। इस पर श्रांग्ल-जनता सोमर्सर् से नाराज़ हो गई।
- ( १) यह ताल्लुक़ेदार खोरों की कुछ भी परवाह न करताथा । उनसे उसका व्यवहार भी श्रम्छान था। शक्ति प्राप्त करके वह श्रीभमानी हो गयाथा।
- (६) चर्चों, मठां श्रीर कॉलेजों के गिरवाने से पादरी लोग सामसेट् से बहुत ही जल-भून गए थे।
- (७) वह फ़्रांस के साथ ड्रॅंगलैंड की मित्रता न करा सका।

इन उत्पर-विखे कारणों से चतुर डड्बे का सोमर्सट् की नीचा दिखाने का मौका भिल गया। उसने संरक्षक-सभा के सभ्यों की अपने पक्ष में कर लिया और सोमर्सट् की प्रधान पद से हटवाकर वह आप संरक्षक-सभा का प्रधान बन गया।

(३) डड्ले का राज्य प्रवध तथा धार्भिक संशोधन सोमसंर्को संरक्षक-सभा ने खंडन-टावर में केंद्र कर दिया। तीन महीने के बाद खोक-सभा ने उसको केंद्र से कोड़ दिया और संरक्षक-सभा का सभ्य भी बना दिया। इस पर डब्बे ने उसकी १५१२ में मरवा डाला।

डड्जे ने फ़्रांस की बालागन का शहर देकर संधि कर जी। उसकी इच्का थी कि फ़्रांसीसी राज-पुत्री का विवाह पडवर्ड के साथ हो जाय। परंतु उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई।

पुराने घमनालों का ख़याल था कि डड्ने उनके पक्ष में होगा। गार्डिनर तथा बोनर ने प्रार्थना की कि उनकी केंद्र से छोड़ दिया जाय। परंतु डड्ले ने उनकी प्रार्थना पर कान तक न दिया। उसका ख़याल था कि नवीन धर्म का पक्ष न लेने से नए लाई उसका साथ छोड़ देंगे। यही कारण है कि १४४६ की लोक सभा में उसने सब से पहला राज्य-नियम यही बनवाया कि गिरजों की मूर्तियों को तोड़ दिया जाय। पादरी हीद, हे तथा श्रन्य कई एक प्रसिद्ध-प्रसिद्ध पादिरयों को केंद्र कर लिया गया, क्योंकि ये लोग पुराने धर्म को मानते थे।

गिरजों की जायदाद को लूटने का काम पहले ही की तरह जारी रहा। बहुत से पुराने पादिरयों को हटा दिया और उनके स्थान पर नए पादिरयों को रक्ला गया। ऑक्सफोर्ड तथा कैंबिज के कॉलेजों को तोड़ देने की धमकी दी गई।

राजपुत्री, मैरी की आजा दी गई कि वह रोमन् कैथोजिक

मत के श्रनुसार पूजा-पाठ न करे । इस पर उसने उत्तर दिया कि जब तक भेरा भाई नावा जिता है, तब तक में किसी की भी श्राज्ञा को न मानूँगी । स्पेन के सम्राट् चार्स्स ने मेरी का पक्ष जिया । श्रांग्ल-दूत को नए ढंग से पूजा-पाठ करने से रोका श्रोर इँगलैंड पर हमला करने की तैयारी करने जगा।

हँगलैंड में नवीन-धर्मावलंबियां का हो ज़ोर था। कैनमर, रिड्लो, दह्ले आदि लोग नवीन-धर्म फैलाने को ही उस्तुक थे। उन्होंने प्रथम प्रार्थना-पुस्तक का संशोधन करके द्वितीय प्रार्थना-पुस्तक को तैयार किया। १४४२ में लोक-सभा ने द्वितीय पुस्तक को स्वीकृत कर लिया। जो प्रोटेस्टेंट इसके विरुद्ध थे, उनको दबाया गया। इसी वर्ष एक और 'नवीन समानता-नियम' पास किया गया, जिसके अनुसार उन मनुष्यों को दंड देना था, जो द्वितीय प्रार्थना-पुस्तक का विरोध करते।

महाशय कैनमर ने ४२ नियम बनाए, जिनका मानना सब प्रोटेस्टेंटों के खिये घावश्यक था। १४४३ में इन ४२ नियमों पर चखना सब घांग्लों के खिये घावश्यक ठहराया गया। इन नियमों का घाषार लूथर के विचार थे।

(४) नार्थंबरलैंड का राज्य के लिये यत

रह्ते ऋर्त-ऑफ्र-वार्विक तो पहते से ही था । श्रव संरक्षक-समा का प्रधान बनने से वह स्यूक ऑफ्र नार्य- बरलैंड भी बना दिया गया । यह पहले ही लिखा जा चुका है कि हैनरी ग्रष्टम के दो लड़ कियाँ थीं—(१) मैरी, (२) प्रांलज़ बेथ । हैनरी की वसीयत के श्रनुसार प्रदर्श पष्ट के निःसंतान ही मर जाने पर क्रमशः मेरी तथा प्रांलज़ बेथ को इँगलैंड का राज्य मिलना चाहिए था ग्रौर प्रांलज़ बेथ के बाद हैनरी की बहन, मार्गेरेट की लड़की, मेरी स्टीवार्ट भीर उसके न होने पर लेडी जेन मे दूंगलैंड के राज्य की उसराधिकारियाी थीं।

दर्से एदवर्ष के बाद लेडी जेन प्रेकी राज्य पर बैठाना चाहता था। इसने एडवर्ड से कहा कि यदि तुम्हारे पिता ने अपनी हच्छा से बसीयत की है, तो एक बसीयत तुम भी कर सकते हो। मैरी कैथीलिक है। उसका इंगलैंड की रानी बनना ठीक नहीं है। अतः लेडी जेन प्रेकी ही तुम्हारे बाद आंग्ल-राज्य पर बैठना चाहिए।

चतुर ढड्ले ने संरक्षक-सभा के प्रत्येक सभ्य को तथा कैनमर को श्रपनी सम्मिति के श्रनुकूल कर लिया। वह लोक-सभा से भी यही बात मनवा लेता, परंतु छठी जुलाई को एडवर्ड का तपेदिक की बीमारी से शरीरांत हो गया। दो दिन तक उसकी मृत्यु छिपाई गई। १० तारीख़ को लेखी जैन प्रे इँगलैंड की रानी घोषित कर दी गई।

एडवर्ड के समय में योरपीय राष्ट्र नए-नए देशों का पता लगाने की फ़िक्क मधे। उनकी देखा-देखी बिलग्वी- नामक एक द्यांग्ल ने भी रूस तक के सामुद्रिक मार्ग का पता लगाया । इसका वर्शन श्रागे चलकर किया सायगा।

सन् मुख्य-मुख्य घटनाएँ
१४४० एडवर्ड का राज्याधिरोह्या, पिंकी का
संग्राम
१४४६ प्रथम प्रार्थना-पुस्तक, डेवन्शायर तथा
नाफ्रांक का विद्रोह
१४४२ द्वितीय प्रार्थना-पुस्तक। सोमर्सट् का
कृतल किया जाना
१४४३ एडवर्ड खुठे की मृत्य

## पष्ठ परिन्छेद

## मैरी (१४४३-१४४८)

सफ्रोक तथा नार्थं वरलेंड की चालाकी से एडवर्ड ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही लेडी जेन मे को इँगलेंड की रानी के तौर पर मान लिया था। तो भी श्रांग्ल-जनता इस बात के लिये तैयार न थी। जेन मे बहुत ही पर्दा-लिखी थी। यूनानी, लातानी तथा इटालियन भाषा की वह पंडिता थी। यहुदी, चाहिडयन तथा श्रास्वी भाषा को भा वह

समभती थी। वह बहुते ही धर्मातमा श्रीर कोमस स्वभाव की थी। वह माता-पिता की श्राज्ञा पर चलना श्रपना परम कर्तव्य सममंती थी। श्रपने श्वशुर तथा पिता का कहना मानकर वह इँगलैंड की रानी बनी। परंतु उच दोनों ड्यूकों का श्रांग्ल-जनता में श्रादर न था। यही कारण है कि लोगों ने जेन से की श्रपनी रानी न माना। घह १० दिन तक ही राज्य कर सकी। इसके बाद मेरी ट्यूडर श्रांग्ल-रानी बनी। नार्थंबरलैंड जेन से को रामी बनाने के श्रपराध में केंद्र कर लिया गया।

(१) मेरी का कैथोलिक मत के प्रचार में यह

मैरी कैथां लिक थी। श्रतः वह श्रपने पिता तथा माई के धार्मिक सुधारों पर पानी फेरना चाहती थी। राज्य पर बैठते ही उसने नार्काक, गार्डिनर वानर श्रादि बिशपों को केंद्र से मुक्र किया। लेडी जेन ये तथा उसके पति को उसने केंद्र में डाल दिया। प्रोटेस्टेंट-विशपों को हँग बेंड से बाहर निकाल दिया तथा श्रीर भी बहुत-से इसी प्रकार के काम किए, जो इस प्रकार हैं—

- (१) बहुत-से पुराने चर्ची में पुरानी रीति-रिवाल के स्रमुसार पूजा-पाठ शुरू हो गया।
- (२) कैनमर तथा सेटिमर को लंडन-टावर में कैंद्र किया गया।
  - (३) नवंबर में पार्तियामेंट का अधिवेशन हुआ।

उसमें एडवर्ड षष्ठ तथा हैनरी ऋष्टम के धार्मिक संशोधन-संबंधी सभी राज्य-नियम हथा दिए गए।

- ः (४) कार्डिनल पोल पोप के प्रतिनिधि के तौर पर इँगलैंड पहुँचा। कैनमर के कैद होने पर यही आर्च-ब्रिशप वन गया।
- ः (१) हैनरी श्रष्टम के समय में पोप के विरुद्ध जी-जो राज्य-नियम बने थे, वे रद कर दिए गए।

. स्रोक-सभा की इच्छा थी कि मेरी किसी श्रांग्ल-नोबल के साथ ही शादी करे। परंतु चार्स्स पंचम के समकान पर उसने स्रेन के राजा, फ़िलिप से शादी करना मंज़र किया। क्रिलिप मेरी से ११ साल छोटा था। वह पका कैथोलिक था। १४१४ के जनवरी में मैरी ने फिलिए के साथ विवाह पका कर लिया। इससे आंग्ल लोग चिद्र गए। सर टामस याट के नेतृत्व में कैंट के लोगों ने विद्रोह कर दिया। बड़ी मुश्किल से मेरी ने इस विद्रोह को शांत किया । उसने लेडी एलिज़बेथ को केंद्र कर दिया श्रीर टामस याट को फाँसी पर चढ़ा दिया । फाँसी पर चढ़ते समय याट ने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि एलिज़बेथ का कुछ भी श्रपराथ नहीं है, उसको तो क़ैद से छोड़ देना चाहिए। इस पर मैरी ने ऐलिज़बेथ को कैद से मुक्र कर दिया। इसके अनंतर एलिज़बेथ ने मैरी की खूब सेवा-सुश्रृण करनी शुरू की श्रीर उसके साथ चर्च में भी जाने लागि।

(२) मैरी का प्रोटेस्टेंट लोगों को जीते-जी जलाना

कि लिप तथा मेरी ने आपस में मिलकर प्रोटेस्टेंट स्नोगों को सताना शुरू किया । ४ फरवरी, १४४४ से लेकर १० नवंबर, १४४८ तक २८० मनुष्य जलाए गए । इन जोगों के जलाने से भी प्रोटेस्टेंट-मत का प्रचार इँगलैंड में नहीं रका।

राजर्स—राजर्स सेंटपाल के गिरजे का पादरी था। उसके एक झी तथा १० लड़के थे। अपने धर्म से विचि लित हो जाना उसके खिये स्वाभाविक बात थी। परंतु वह धर्म से विचलित न हुआ। जब उसकी चिता जलाई गई, तब उसने कहा कि ईसा के सिद्धांतों की सचाई में अपने जीवन को सानंद समर्पित करता हूं।

हूपर—यह ग्लैडसस्टर का बिशप था । जब इसको चिता पर जलाने लगे, तब इसके सामने स्टूल पर रानी मैरी का क्षमा-पत्र रक्ला गया, जिसमें लिखा था कि यदि तुम त्रपना धर्म होड़ दो, तो तुमको रानी क्षमा कर देगी। ऐसे विकट समय में भी यह त्रपने धर्म पर दह रहा। इसने स्टूल को उठा ले जाने के लिये कहा और जल मरा । इसको जलाते समय रोमन्-कैथोलिक लोगों ने बड़ी कूरता दिखाई । लकड़ियों में बहुत धीरे-धीरे श्राम खगाई गई। पूरे पीन घंटे के बाद उसका जान निकली। टेलार—शाग में जलाने से पहले टेलर के सिर में जलती

सकदी मारी गई। उसके माथे से खून की नदी बहने जागी। इस कष्ट में उसने बाइबिल के भजकों को पढ़ना शुरू किया। इस पर कैथोलिकों ने उसको बहुत मारा-पीटा। उसने खाकाश की थोर देखकर प्रार्थना करना शुरू किया। खंत में पुराने धर्मवालों ने इसको जान से मार दाला।

रिड्ने तथा लैटिमर—हूपर के सदश ही खेटिमर मोटेस्टेंट मत में हद था। इसको योरप में भाग जाने का काफ़ी मौका था। खोग इसका बहुत ही प्रधिक प्रादर-सत्कार करते थे। यह खंडन पहुँचा। रिड्ले तथा कैनमर भी इसको वहीं पर मिले। १४४४ में तीनों को ही प्रॉक्सकोर्ड में कैथोलिक् लोगों से शास्त्रार्थ करने के लिये भेजा गया। बड़ा भारी वाद-विवाद हुन्ना, परंतु उसका कुछ भी फल न निकला। श्रांक्टोबर की पहली तारांख़ को रिड्ले तथा लंटिमर् को मृत्यु-दंड दिया गया। इन्होंने बड़ी शांति तथा धेर्य से मृत्यु-दंड को स्वीकृत किया श्रीर मरते समय तक किसी प्रकार के भी निराशा या दु:ख के विद्व नहीं प्रकट किए।

क्रेनम्र — ग्रॉक्सफ़ोर्ड में क्रेनमर पाँच महीन तक लगातार केंद्र रहा। क्रेनमर के ग्रपराध का निर्णय पोप के सिवा श्रोर कोई भी नहीं कर सकता था। पाप ने पोख को क्रेनमर के स्थान पर नियत किया श्रीर १४४६ में कैनमर को मृत्यु-दंड दिया गया। कैनमर भीर स्वभाव का था—उसका दिल बहुत ही कमज़ोर था। यही कारण है कि वह कथे। लिक् धर्म की छोर कृष्ठु-कुछ मुक गया। इस पर भी इसको मृत्यु-दंड दिया गया। उसको कतल करने से पहले एक भारी सभा लगाई गई। मेरी का ख्रयाल था कि वह उस भरी-सभा में अपन ध्रम परिवर्तन की बात मान लेगा। परंतु उसने ऐसा नहीं किया। भरी-सभा में उसने ये शब्द कहे कि अमुक हाथ ने ही ये सब पाप-कार्य किए हैं, अतः सब से पहले म इसी हाथ को जला डालूँगा। जा कुछ उसने कहा, वही बड़ी वीरता-पूर्वक करके दिला दिया। इसका आंग्ल-जनता पर बहुत ही अच्छा असर हुआ। लोगों की महानुभूति शहीदों के साथ हो गई और वह कैथे। लिक मत को घृया की दृष्टि से देखने लगे।

इन जपर-जिला हत्यात्रों से रानी मैरी तथा उसके सलाहकारों का नाम बदनाम हो गया । श्रसल बात तो यह है कि इय प्रकार की घटन हैं मध्यकाल में श्राम तौर पर होता थीं । उन दिनों लोग धार्मिक सहिष्णुता को पाप समकत थे । क्या कथोलिक श्रार क्या प्रोटेस्टेंट, मोका पहने पर सभी श्रपना भयंकर रूप प्रकट करते थे श्रार श्रपने स विरुद्ध मतवालीं को जाते जा जला देते थे। एडवर्ड छुठ ने 'श्रनावैध्टिस्ट' (Anchaptist)

कोगों को इसीलिये जन्ना दिया था कि वे बहुत ही अधिक सुधार चाहते थे।

## (३) मैरी की विदेशां नीति

मैरी श्रभी धार्मिक सुधारों को कर ही रही थी कि उस पर कई विपत्तियाँ श्रा पड़ीं। प्रोटेस्टेंट लोगों ने हैंगलैंड के किनारों को लूटकर कैथोलिक् लोगों को सताना शुरू किया। स्पेन का फ़ांस से मगड़ा था। यही कारण है कि किलिप ने मैरी को भी फ़ांस से लड़ने के खिये बाधित किया। वह यह न चाहती थी।

फ्रांस तथा जर्मनी का युद्ध (१४४२-१४४६)— १४४२ से १४४६ तक फ्रांस तथा जर्मनी का युद्ध हुआ। फ्रांम का राजा हैनरी द्वितीय बहुत ही शक्तिशासी था। उसने जर्मनी के प्रोटेस्टेंट लोगों का पक्ष लेकर सम्राट् चारुर्स की पराजित किया। १४४६ में चारुर्म ने राज-गहीं छोड़ दी। उपके जर्मन प्रांत तथा सम्राट् का पद उसके भाई, फ्रार्डेनंड को मिला। यह हैनरी ग्रोर बोही-मिया का राजा था। स्पेन, इंडीज़, इटली तथा नीद्रें हैं है

इँगलैंड का फ्रांस से युद्ध — फ़िलिप दितीय फ़ांस को नीचा दिखाना चाहता था। उसने १४४० में मैरी को अपने साथ मिलाया और फ़ांस में सेंट कैंटिन नामक स्थान पर बड़ी भारी विजय प्राप्त की। उसन पोप की नीचा दिलाया और अपनी इच्छा के अनुसार चलाना शुरू किया। फ़ांसीसियों ने किलिप से चिड़कर इँगलैंड को तंग करना शुरू किया। उन्होंने कंले पर आक्रमण किया और उसको फ़तह भी कर लिया। मेरी का स्वास्थ्य पहले से ही ठीक न था। केले के हाथ से निकल जाने पर उसका दिल टूट गया आर वह १४४८ की १७ नवंबर को परलोक सिधारी। दैवी घटना से उसके १२ घंटे के बाद ही कार्डिनल पोल की भी मृत्यु हो गई।

सन् मुख्य-मुख्य घटनाएँ
१४४३ मेरी का राज्याधिरोहण
१४४४ पोप का हँगलैंड के चर्च पर प्रमुख
१४४६ केनमर की मृत्यु
१४४८ केले का फ्रांस के हाथ में जाना खीर

## सतम परिच्छंद

ण्लिज्येथ तथा रानी मेरी (१४४८-१४८७) (१) एलिजनेय का राज्याधिराहण

एलिज़बेध का स्वभाव तथा नीति-एनिज़बेय २४ वर्ष की उमर में हैंगलैंड के सिहासन पर बेठी। वह लंबे कर की नथा खूबस्रत थी । उमका चेहरा सुढौता तथा उसकी नाक बड़ी श्रीर श्रागे की श्रीर मुड़ी हुई थी। वह बहुत ही मेहनत करनेवाली और राजनीति को खूब सममती थी। उसमें पिता के बहुत-से गुण भौजूद थे। बह गाँवों में जाकर प्राम-वासियों का श्रातिध्य प्रमपूर्वक प्रहृशा करती थी। भांग्ल-जनता को खुश रखने में ही उसका ध्यान था। इन सब उत्तम गुणों के साथ ही उसमें कुछ दुर्गुण भी थे। सच बोजना तो वह जानती ही न थी । उसका श्वियों का-सा स्वभाव श्रीर व्यवहार नहीं था। स्वार्थ की तो वह देवी थी । श्रपना मतलब किस तरह पूरा किया जाता है, इसको वह शब्दी तरह जानती थी । अगंग्ल-जनता के रख़ को वह ख़ब पहचानती थी। यही कारण है कि स्त्री होते हुए भी वह पिता के सदश ही स्वेच्छाचारिगी बनी रही। भ्रांग्ल-जनता उसके स्वेच्छ।चार को कम न कर सकी। उसको धर्म-कर्म से कुछ भी मतलब न था। यही कारण है कि उसने किसी भी धर्म के प्रति अपनी विशेष रुचि नहीं प्रकट की । उसी के स्वभाव ने धार्मिक सिंह प्णुता को इंगलैंड में प्रचित्त किया।

प्रित्त त्रवेथ प्नी बोलीन की पुत्री थी। बचपन में ही वह अर्च्छी तरह से पढ़-िलस्थ गई थी। परंतु उसकी विद्या और साहित्य से विशेष प्रेम नहीं था। उसकी शक्ति स्रोर शान की चाह थी। अपनी दूरदर्शिता, धेर्य, उत्साह, साहस तथा स्रभांत विचार से उसने इन दोनों बातों को पूरे तौर पर प्राप्त किया। उसको शासन करने से कितना प्रेम था, इसका अनुमान इसीसे लगाया जा सकता है कि उसने विवाह तक न किया। पिता के सहश ही कुटिल स्रोर शिक्षशाली होने से वह चंचल स्वभाव की हो गई। वह खुशामर को बहुत ही स्रिधक पसंद करती थी। सजने-धजने में उसका शौक हद दर्जे तक जा पहुँचा था। बुढ़ापे के दिनों में भी वह पाउडर श्रीर तेल-फुलेल के सहारे अपने को खूबसूरत श्रीर चटकीला-भइकीला बनाने का यस करती थी।

एिलज़ बेथ का कोई उच उद्देश नथा । ४१ वर्षों के राज्य में उसने कोई एक नीति स्थिर रूप से नहीं प्रकट की । वह समय के अनुसार काम करती थी । हज़ारों तृफानों को उसने चुटकी बजाते ही शांत कर दिया और अपना बुढ़ापा शांति से ही गुज़ारा । उसके राज्य-काल में हॅंगलेंड पर भवंकर से-भयंकर विपत्तियाँ आई, परंतु उसने अपने धंये से हंगलेंड की रक्षा की । उसी ने हॅगलेंड के महाशिक बनने का नींव हाली । सारांश यह कि एिलज़ बेथ ने हँगलेंड में एक नए युग को जन्म दिया । उसकी कृपा से हँगलेंड नी-शिक संपन्न बना और स्पेनियों का सामुद्रिक युद्ध में पराजित कर सका ।

पिलिज्ञेथ के मंत्री—हैनरी श्रष्टम के सहश ही एिलज़बेथ मनमाना काम करती थी। श्रपना मंत्री वह श्राप
थी। इसमें संदेह भी नहीं है कि उसके समय में बहुतसे योग्य पुरुष श्रांग्ल-राज्य-कार्य में सहायता देने के लिये
मौज्द थे। उसने इन सब योग्य मनुष्यों को राज्य-कार्य में
रख लिया श्रीर श्रपनी इच्छा के श्रनुसार चलाया। उसने
श्रपने किसी भी सेवक को फिज्ल ही तंग नहीं किया।
यहीं कारण है कि बहुत-से येग्य-योग्य श्रांग्लों ने उसकी
सेवा में ही श्रपनी उमरें बिताई। एिलज़बेथ बहुत ही
कंजूस थी। वह श्रपने श्रच्छे-से-श्रच्छे काम करनेवालों
को बहुत ही कम इनाम देती थी।

रानी का सब से अधिक निकटस्थ और सलाइकार विकियम सैसिलथा। इसने रानी की पूर्ण रूप से सेवा की और उसका अंत तक साथ दिया। इस प्रभु-सेवा के बदले रानी ने उसकी बगले का बैरन् बनाया। यह पद औंग्ल-सांडों में सब से नीचा पदथा। इसी प्रकार सर निकोलस बैकन ने उसकी अच्छी सेवा की। पंतु रानी की अनुदारता से वह भी चांसलर के पद तक न पहुँच सका। विलियम सैसिल के पुत्र, राबर्ट सैसिल ने भी रानी की अच्छी सेवा की। सर् फ़ांसिस बैकन और सर् फ़ांसिस वास्सियम ने रानी को अनेक बार विपत्तियों से बचाया। वास्सियम ने ही बहुत-से ऐसे चहुवंत्रों का पता क्रगाया, जो रानी को भारने के बिये रचे गए थे। इन सब योग्य सेवकों के कारण रानी का राज्य बहुत श्रव्ही तरह चक्रता रहा। शांति के कारण इंगलैंड भी समृद्धिशाकी हुआ।

जपर-िक खे योग्य राजसेव कों के सदश ही रानी के दर्बार में बहुत से खुशामदी श्रयोग्य श्रादमी भी थे। इनका काम रानी की ख़बस्रती तथा बुद्धि की प्रशंसा करना ही था। एकमात्र इन्हीं खोगों के समय रानी की कृपयाता दूर हो जाती थी। वह इनको ख़ब धन तथा पद देती थी। इन खुशामदियों का मुखिया, रानी का बाक्यावस्था का साथी, बॉर्ड राबर्ट ढड्ले था। रानी ने इसको खीसस्टर का श्रक्ष बना दिया। इसके साथ वह विवाह कर भी खेती, परंतु उसको तो शासन तथा शक्षि की बहुत ही श्रधिक चाह थी। यही कारण है कि उसने विवाह ही नहीं किया। इड्ले की सुरु-प्रयंत रानी ने उसका साथ दिया श्रीर उसको बहुत-से ऐसे राजकीय काम भी सौंथे, जिनको वह सफलतापूर्वक न कर सका।

(२) एलिजनेथ का धार्निक परिवर्तन

राजगरी पर बैठते ही रानी का सब से पहला काम धर्म-संबंधी कगड़ों को मिटाना था। एडवर्ड पष्ट तथा मेरी धार्मिक मामलों को सुधारने में क्यों असफल हुए, यह वह अच्छी तरह से जानती थी। उसको यह अच्छी सरह पता था कि अधिक धार्मिक सुधारों के पीछे पड़ने का क्या नतीजा होता है । उसको श्रपने पिता पर श्रमन्य भक्ति थी और अपने पिता की नीति को ही वह पसंद करती थी। यही कारण है कि उसने मध्य का मार्ग सँभाला। धार्मिक सुधारों से जहाँ वह पीछे नहीं हटी, वहाँ उसने बहुत धार्मिक सुधार भी नहीं किए। एति झबेथ के राजगद्दी पर बैठते ही विदेश को भागे हुए प्रोटेस्टॅट खोग इँग लैंड में लौट श्राए श्रीर रानी पर धार्मिक सुधारों के बिये ज़ोर डालने लगे। रानी बड़ी कठिनाई में फँस गई, क्योंकि इँगलैंड में मुख्य-मुख्य पदों पर कैथोबिक लोग ही थे । उनको राजपदों से एकदम हटाना सारे देश में गडबड़ मचा देना था। रानी ने बड़ी बुद्धिमता से इस कठिनाई को दूर किया । उसने १४४१ के जनवरी में आंग्ल-लोक-सभा का अधिवेशन किया। लोक-सभा ने बिशपों के विरोध करने पर भी निम्न-जिखित हो राज्य-नियम बनाए---

- (१) मुख्यता का राज्य-नियम (Act of Supremacy)—यह मुख्यता का नियम हैनरी भ्रष्टम के ११३४ के राज्य-नियम की पूर्ग नक्रल थी। इस नियम के श्रनुसार एलिज़बेथ श्रांग्ल-चर्च का मुख्या तथा संरक्षक नियत की गई।
- (२) एकता का राज्य-नियम (Act of Uniformity)—इस नियम के अनुसार एडवर्ड पष्ठ के

समय की द्वितीय प्रार्थना-पुस्तक का सब चर्चों में पढ़ा जाना भावश्यक ठहराया गया। निःसंदेह इसमें स्थान-स्थान पर कुछ परिवर्तन कर दिए गए।

इन दो राज-नियमों के बाद १४६३ तक रानी ने कुछ भी घार्मिक सुधार न किया। १४६३ में उसने लोक-सभा को ३६ घार्मिक नियम (Thirtynine Articles) पास करने की छाज्ञा दी। इन धार्मिक नियमों का आधार १४१३ के ४२ घार्मिक नियमों पर था। इन ३६ घार्मिक नियमों का स्वरूप रानी ने बदल दिया। उनके उन-उन शब्दों को हटा दिया, जिनके कारण पुराने धर्म के लोगों को बे-फ्रायदा बहुत तकलीफ पहुँचने की संभावना थी। रानी ने इन धार्मिक सुधारों को राजनीतिक दृष्टि में किया था। अतः इनके कारण आंग्लों का आचार-उयवहार बहुत कुछ बदल गया।

उपरि-लिखित धार्मिक परिवर्तनों के अनंतर रानी ने अन्य धार्मिक परिवर्तन नहीं किए। उसने यही यत किया कि प्रजा उपरि-लिखित धार्मिक नियमों पर पूरे तौर से खें । इसका परियाम यह हुआ कि एक विशप को बोक्कर रानी मेरी के समय के अन्य विशपों ने अपने- अपने धार्मिक परों से इस्तीका दे दिया। रानी ने भी सभी विशपों को कैद्यान में डाल दिया और उनके स्थान पर अन्य विशपों को नियुक्त किया। मैथ्यु

पार्कर को उसने कैंटवेरी का आर्च-विशय बनायां। यह
बहुत ही बुद्धिमान्, विचारवान् तथा शांत-स्वभाव
था। यह भी हानी के सहश ही धार्मिक सहिष्णुता को
पसंद करता था। १४४६ में रानी ने एक धार्मिक
कमीशन नियत किया। इसका प्रधान उसने पार्कर को ही
बनाया। इस कमीशन का मुख्य उद्देश्य यही था कि
उपरि-विश्वित धार्मिक राज्य-नियमों पर चलने के वियो
प्रजा को बाधित किया जाय।

प्लिज् वेथ तथा रोमन् कैथोलिक—रानी की इच्छा थी कि राज्य-धर्म में सब खोग सिमिलित हों। जो खोग श्रांग्ल-चर्च में सिमिलित न हुए, उन पर रानी ने जुमाना किया श्रोर उनको भिन्न-भिन्न प्रकार के दंड दिए। रोमन् कैथोलिकों को श्रांग्लों ने पोपिश कहकर पुकारना शुरू किया श्रोर उनको सब कामों में नीचा दिखाया। खाचार होकर बहुत-से छोटे-छोटे पादिर यों ने रानी के धर्म को मान लिया। बड़े-बड़े पादरी इतने शिक्ष-शाखी न थे कि रानी का विरोध कर सकते। एलिज़ वेथ को उन प्रोटेस्टेंट खोगों से ही हर था, जो उसकी सिह्युता की नीति के विरोधी थे। यह होने पर भी उसने शपनी नीति न छोड़ी श्रोर श्रांग्ल-प्रजा को खपनी इच्छा श्रों के श्रमुसार ही चलाया।

जिनोमा तथा काव्यिनिस्ट—मैरी ने जिन प्रोटेस्टॅटॉ

को इँगलैंड से बाहर निकाल दिया था, उनमें से बहुतों का योरप में पहुँचकर विचार बदस गया । वे स्तीग फ़ांसीसी महारमा जीन काहिवन के मत के ही गए । जीन काव्विन १२५४ से मृत्यु-पर्यंत जिनोधा नगर में राज्य करता रहा । इसने पोप के नियमों का तिरस्कार किया श्रीर एक छोटी-सी मंत्रि-सभा बनाई, जिसके सब सम्य समान अधिकारवाले थे । यह सभा ही सारे राष्ट्र का शासन ऋौर खोगों को धार्मिक बनाने का यस करती थी । काव्विन का विशेष ध्यान श्राचार स्धारने की भोर था। वह किसी एक स्थिर प्रार्थना-पुस्तक के पक्ष में न था। ईश्वर की उपासना में इसको सादगी पसंद थी । काल्विन के मत को प्रस्वीटे-रियानिइम के नाम से पुकारा जाता है। यारप में जाने से बहुत-से श्रांग्ज इसी मत के हो गए थे। श्रांग्ज-इतिहास में उनको प्यूरिटंज़ के नाम से भी पुनारा जाता है, क्योंकि इनका विशेष ध्यान सदाचार की उन्नति की श्रोर ही था।

पिल ज़बेथ तथा प्यूरिट ज़ — आंग्ल-चर्च में जिनोशा के चर्च के सदश पिनता नहीं थी। यही कारख है कि जिनोशा से लौटकर आए हुए आंग्ल अपने देश के चर्च से संतुष्ट न थे। उन्होंने शुरू शुरू में धार्मिक सुधार करने के बिये रानी पर बहुत ही श्रधिक ज़ोर

ढाला। परंतु उनका यत्र जब निष्फल हो गया, तब वे रानी से बहुत ही श्रसंतुष्ट हो गए । उन्होंने श्रांग्ब-चर्च की प्रधायों तथा संस्कारों को तोड़ना शुरू किया। वे लोग शक्तिशाली थे। श्रतः रानी ने उनका बहुत विरोध नहीं किया। रानी की शक्ति ज्यों ज्यों धीरे-धीरे बढ़ती गई, त्यों-त्यों रानी ने उनको नियम के अनुसार चलने के लिये बाधित किया। १६६४ से प्यृरिटन लोगों पर सख़्ती करना शुरू किया गया । श्रार्च-विशप यार्क ने एक विज्ञापन निकाला श्रीर पादिरयों को धर्म तथा चर्च के समय में विशेष प्रकार का कपड़ा पहनने के खिये बाधित किया। यह विज्ञापन श्रांग्ल-इतिहास में पार्कर्ज़ पृड्वर्टिङ्मेंट्ज़ ( Parker's Advertisements ) के नाम से प्रसिद्ध है। प्यूरिटन लोग इस विज्ञापन के सख़्त ख़िलाफ़ हो गए । १४६६ में एकमात्र लंडन में ही ३० के लगभग पाद्रियों ने श्रपने पद छोड़ दिए । इन्होंने शीघ्र ही त्रांग्ल-चर्च पर त्राक्षेप करना शुरू किया । इन्होंने श्रांग्ल-चर्च को भी जिनोश्रा के चर्च के सहश प्रैह्निटीरियन चर्च बनाने के लिये ज़ोर दिया । इनका नेता टॉमस कार्टराइट था । यह केंब्रिज में प्रोक्रेसर था । इसी के दो मित्रों ने श्रांग्ल-चर्च के विरुद्ध दो पुस्तकें बिलीं, जो बहुत ही उत्तम थीं।

सपरेटिस्ट्रस या पृथक् दल-बहुत-से बोगों ने

श्रांग्ल-वर्च में जाना झोड़ दिया और श्रलग अपना उपदेश करना शुरू किया । इन खोगों ने श्रपने को सेक्टरीज़, सपरेटिस्ट्स, पृथक् दल आदि नामों से पुकारना शुरू किया । इनके बहुत-से नेताश्रों में से एक नेता रॉबर्ट ब्राउन भी था । इसका यह सिद्धांत था कि सारे देश के बिये किसी एक चर्च के होने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। लोग अपने-श्रपने विचारों के श्रनुसार श्रपने धलग-श्रलग चर्च बना जें । यही कारण है कि बहुत-से लोग सपरे-टिस्ट को ब्राउनिस्ट, इंडिपेंइंट तथा स्वतंत्र दल के नाम से भी पुकारते हैं । प्रथक् दस के बहुत-से स्रोग श्रांग्स-चर्च में नौकर रहकर उसी पर श्रपना जीवन-निर्वाह करते रहे, यद्यपि इनका उस चर्च में कुछ भी विश्वास न था । इनको नान्कान्फ्रमिंस्ट नाम से पुकारा जाता है। इनके शत्र इनको मकार तथा छुकी इत्यादि शब्दों से ही पुकारते थे।

श्राची-विशाप ग्रिंडल (१४८६)—१४७४ में पार्कर की मृत्यु हो गई । एडमंड ग्रिंडल श्राच-विशाप बना । यह च्यूरिटन लोगों का मित्र था । यही कारण है, कुछ ही वर्षों के बाद रानी का गुस्सा उस पर श्राकर पड़ा । रानी ने उसको उस पद से श्रलग कर दिया । १४८३ में एजिज़बेय ने जॉन विट्गिप्रल को श्राच-विशाप नियत किया । यह विचारों में काल्विन का पक्षपाती होने पर

भी प्यूरिटन लोगों का दुश्मन था। एलिज़बेथ की धार्भिक सिंह प्याता की नीति का उत्तम फल शताब्दी के खंत में प्रकट हुआ, जब कि हुकर ने अपनी 'धार्भिक नीति-" (Ecclesiastical Policy ११६३) नामक पुस्तक को प्रकाशित किया। इसमें इसने उत्तम-उत्तम संस्कारों तथा प्रथाश्रों का छोड़ना अनुचित उहराया। इसके अनंतर बहुत-से श्रांग्ल-लेखकों ने देश के बिये एक चर्च का होना अस्थंत आवश्यक प्रकट किया।

जॉन नॉक्स-इँगर्वेंड में एलिज़बेथ की शक्ति तथा बुद्धिमत्ता से काल्विन का मत नहीं फैल सका। परंत स्कॉट्-बैंड में यह बात न हो सकी। गाइस की मालकिन, मैरी स्कॉट्लैंड की रानी थी। यह कैथोलिक थी। इसने स्कॉट्लेंड के प्रोटेस्टेंटों को देश से बाहर निकाल दिया। इनमें महाशय जॉन नॉक्स भी था। यह बहुत ही उत्तम व्याख्याता तथा बड़ा भारी विद्वान् था। पुरवर्ड पष्ट की मृश्यु होने पर यह जिनोश्रा में गया श्रीर काल्विन का चेखा बन गया। एलिज़बेथ के राज्य पर बैठते ही इसने हँगलैंड में श्राने का यत्र किया, परंतु रानी ने इस श्राधार पर न श्राने दिया कि उसने 'स्नी-राज्य' के विरुद्ध एक पुस्तक जिसी थीं । इस पर जॉन नॉक्स बढ़े साहस के साथ स्कॉट्सेंड में जा पहुँचा। गाइस की मास्तिकन, मेरी ने स्कार्खेंड में भाने से उसको रोकना चाहा, परंतु रोक न सकी । स्कांद्- बैंड में उसके पहुँचते ही बहुत से स्कॉच् लॉडी ने उसका साथ दिया। नॉक्स ने वहाँ काल्विन के धर्म को फैलाना शुरू किया। मेरी ने अपने को दुर्बल तथा निःशक समक्षकर फ़ांस से सहायता माँगी। फ़ांस ने अपनी सेनाओं को स्कॉट्लैंड में उतार दिया और नॉक्स के पक्ष-पातियों को दबाना शुरू किया। मरता क्या न करता के अनुतार नाक्स तथा उसके साथी लॉडी ने एलिज़बेअ से सहायता माँगी। एलिज़बेथ ने बुद्धिमचा करके अपनी सेनाओं को स्कॉट्लैंड की और रवाना कर दिया।

श्रांग्लों ने लिथ-नामक स्थान पर फ़ांसीसिथों पर श्राक्त-मण किया। इसी श्रवसर में स्कॉट्लैंड की रानी, मैरी की मृत्यु हो गई। युद्ध निरर्थक समक्षकर एडिन्बरा पर संधि हो गई श्रीर संधि के श्रनुसार फ़ांसीसी तथा श्रांग्ल-सेना श्रपने-श्रपने देशों को लीटकर चली गई।

विदेशी सेनाम्रों से छुटकारा पाते ही स्कॉच पार्तिया-मेंट ने जिनोम्रा के चर्च का अनुकरण किया और म्रपने चर्च को प्रेस्विटीरियन चर्च के नाम से पुकारना शुरू किया। स्कॉच-जनता ने पुराने चर्च को तबाह कर दिया। उसकी संपत्ति को लूट लिया। बड़ी मुश्किल से नॉक्स ने स्कॉच मनता को शांत किया। नांक्स ने प्रोटेस्टेंट बॉडों को सममाया-बुमाया और दिखों के लिये भोजन तथा शिक्षा का प्रबंध करना भ्रस्यंत आवश्यक प्रकट किया। इसका परियाम यह हुआ कि स्कॉट्लैंड में प्रत्येक पैरिश के अंदर एक-एक पाठशाला खोल दी गई। नॉक्स तथा उसके भाई ने प्रेस्विटीश्यिन चर्च की धर्म-सभा स्थापित की और उसको साधारण सभा ( General Assembly ) के नाम से पुकारना शुरू किया। इस सभा ने स्कॉच पार्लियामेंट से भी श्रिधिक उत्तम दंग से देश का प्रबंध किया।

मेरी श्रॉफ् गाइस की मृत्यु पर द्वितीय मेरी स्कॉट्बेंड के सिंहासन पर बैठी । यह क्वीत्व-प्रधान थी श्रोर धर्म में कैथोलिक थी । इसका श्राचार-व्यवहार बहुत ही श्रच्छा था । फ़ांस से लौटकर जब यह स्कॉट्बेंड पहुँची, तब वहाँ का धर्म बिल्कुल बदल चुका था । नॉक्स के प्रभाव से वहाँ प्रेस्विटीरियन धर्म का ही सर्वत्र राज्य था। यही कारण है कि स्काच मेरी का सारा जीवन माराड़े में ही गुज़रा। उसको वास्तविक सुख न मिल सका।

## (३) योरप में धार्मिक परिवर्तन

एलिज़बेथ के समय में योरप के श्रंदर धार्मिक विरोध शुरू हुआ श्रोर भिन्न-भिन्न धर्मावलंबियों ने श्रापस में लड़-कर खून की नदियाँ बहाई । योरप के श्रंदर लूथर का प्रभाव श्रव घट चुका था श्रीर काल्विन का मत दिन-पर-दिन ज़ोर पकड़ रहाथा। स्कॉट्लैंड भेस्विटीरियन मत का हो ही चुकाथा श्रीर हुँगलैंड भी उसी स्रोर जारहा था। नीदरलैंड तथा फ़्रांस में भी का विवन के मत ने अपना सिक्का बैठाया । इसके विपरीत कैथोलिक मत का पुन-रुद्धार योरप में होना शुरू हुआ। कथोलिक लोगों ने अपने स्कूलों के द्वारा कैथोलिक मत का प्रचार करना शुरू किया । १४४० में जस्सृहट संघ का योरप में उदय हुआ, जिसका मुख्य उद्देश कैथोखिक मत को योरप में फैलाना था। इस संघ का स्थापक इंग्नेटियस लायोखा-नामक स्पेनी था। यह बहुत ही उच्च श्राचार का तथा बहुत ही विद्वान् था। इसकी शिक्षा-पद्धति श्रनृठी थी। इसने धार्मी तथा श्रशिक्षितों पर श्रवना रोब-दाव जमाया श्रीर श्रशिक्षित जनता को कैथोलिक मत पर दृढ़ रहने के निये उत्तेजित किया। इसकी शिक्षा ने विजनी-सा काम किया । कैथोलिक मत सब श्रोर बड़ी तेज़ी से फैलने लगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि किस तरह काल्विन तथा जस्स-संघ के उपदेशों तथा विचारों से सारा योरप दो भागों में विभक्त हो गया । इसका क्या परिणाम हुआ, इसी पर श्रव प्रकाशं डाला जायगा।

योरप के राष्ट्रों का पारस्परिक कगड़ा एलिज़बेथ के राजगद्दी पर बैठने के कुछ ही दिनों बाद शुरू होता है। फ्रिलिप द्वितीय ने हँगलैंड की सहायता से फ़ांस पर खड़ाई की श्रीर फ़ांस को बुरी तरह से पराजित किया। १४४६ के एप्रिल में फ़ांस ने स्पेन से संधि की प्रार्थना

की । जीकटियो कैंब्रिसिस (Le Catean Cambresis) नामक स्थान पर दोनों देशों की संधि होती और स्पेन का इरजी पर प्रभुख स्थापित हो जाता है। स्पेनियों ने कैंजे फ़ांसीसियों के हाथ में दे दिया। इस संधि से योरप के राष्ट्रों का पुराना राजनीतिक क्रगड़ा मिटता और नया कराड़ां प्रारंस होता है।

बिकेटियों की संधि का एक मुख्य उद्देश यह भी था कि दोनों ही देशों के राजा कैथोलिक थे। उनके देशों में बड़ी तेज़ी के साथ प्रोटेस्टेंट-मत फैलता जाता था। उसको शीघ्र ही रोकना आवश्यक था। स्पेन तथा फ़्रांस यदि आपस में लड़ते रहते, तो यह बहुत ही कठिन था। दोनों ही देशों में प्रोटेस्टेंट-मत पूरे तौर पर फैल जाता और उनको घरेल सगड़ों का सामना करना पड़ता।

संधि के बाद ही फिलिप द्वितीय ने नीदर बैंड में कैथोलिक मत को फैलाने का यहन शुरू किया और कालिवन-मत को जह से उलाइना चाहा । फ़ांस ने भी इसी प्रकार की कोशिश की । फ़्रांस में कालिवन के पक्षपातियों को झूग्नाट्स (Huguenots) के नाम से पुकारा जाता था। फ़्रांसीसी राजा, फ़्रांसिस द्वितीय ने इन लोगों को जह से उलाइने का पश्न किया। यह सब होने पर भी फ्रांस तथा स्पेन बहुत समय तक आपस में मिलकर काम न कर सके — उनमें पुशाने कागई फिर खड़े हो गए।

इससे इँगलैंड को बहुत ही अधिक लाभ पहुँचा, क्योंकि मेरी स्टीवार्ट फ्रांस के साथ ही स्कॉट्लेंड की भी रानी थी। उसने एलिज़बंध को तंग करने के लिये अपने को इँगलंड की रानी भी पुकारना शुरू किया। कैथोलिक कोग एलिज़बंध को कामज सममते थे, क्योंकि पोप ने हैनरी अष्टम की एनी बोलीन के साथ जो शादी हुई थीं, उसकी अनुमति न दी थी। इस पर एलिज़बंध ने स्कॉट्लेंड के प्रोटेस्टेंटों को सहायता देना शुरू किया। इसका परिणाम यह हुआ कि स्कॉट्लेंड पर मेरी स्टीवार्ट का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह नाममात्र को ही वहाँ की रानी रही। वास्तव में स्कॉट्लेंड के अंदर प्रोटेस्टेंट कोगों का प्रजातंत्र राज्य ही था।

लिहिन (Le Havre) का हाथ से खो देना (१५६३)—कुड़ ही महीनों के बाद फ़ांसिस द्वितीय की मृत्यु हो गई। चार्स नवम फ़ांस के सिंहासन पर बैठा। इसकी खी हैटेबियन और बहुत ही अधिक चाखाक थी। कुड़ ही दिनों के बाद फ़ांस में थार्मिक युद्ध हो गया। बेचारे ह्यानाटों ने तंग आकर ए जिज़ बेथ से सहायता माँगी। रानी ने उनको सहायता पहुँचाई। इस सहायता के बदले में ह्यानाटों ने रानी को खीहेन का बंदरगाह दे दिया। दुर्भीग्य से फ़्रांसीसियों का पारस्परिक कगड़ा शांत हो गया सारी उन्होंने आपस में मिसकर खीहेन से आंखों

को निकासने का यस किया। चार्स नवम शक्तिशासी न था। अतः वह इँगलैंड को कुछ भी नुअसान न पहुँचा सका। स्पेन ने भी फ़ांस के विरुद्ध इँगलैंड से संधि कर बी। इससे इँगलैंड सब तरह सुरक्षित हो गया, क्योंकि यदि कहीं फ़ांस तथा स्पेन आपस में मिल जाते और इँगलैंड पर आक्रमण करते, तो इँगलैंड को बहुत ही अधिक नुक्तान पहुँच सकता था।

(४) रानी मैरी तथा रानी ए जित्रवेथ

१४६१ में स्टीवार्ट मेरी फ्रांस से स्कॉट्लेंड में चली आई। पित की मृत्यु होने पर फ्रांस में शिक्ष प्राप्त करना उसके लिये असंभव था। वह पक्षी कैथोलिक थी। यही कारण था कि स्कॉच्-जनता ने उसका उचित सरकार न किया। उसने घीरे-घीरे चतुरता से बहुत से स्काच् नोब्ल तथा लॉडों को अपने पक्ष में कर लिया। उसने अपने भाई, जेम्ज स्टीवार्ट को लुले तौर पर स्कॉट्लेंड का शासन करने दिया। उसने स्कॉट्लेंड का काल्विन-धर्म मान लिया। उसने जनता को स्वयं धार्मिक उपदेश देने की स्कॉच्-लोकसभा से आज्ञा ले ली। इस पर जॉन नाक्स खिद गया। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि रानी के उपदेश से स्कॉट्लेंड को बहुत ही अधिक नुक्रसान पहुँचेगा।

मेरी ने चार वर्षों तक जगातार यत्न किया, परंतु

शक्ति प्राप्त करना श्रसंभव समझकर उसने श्रपनी हिष्ट हुँगलेंड की श्रोर डाली । श्रांग्ल-रोमन्कैथोलिक लोग एलिज़बेथ से सख़्त नाराज़ थे। वे लोग मेरी स्टीबार्ट को श्रपनी रानी बनाना चाहते थे। मेरी एलिज़बेथ की मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगी। १४६४ में उसने लॉर्ड डनेंखे से शादी करने की इच्छा प्रकट की। एलिज़बेथ के श्रनंतर राज्य का उत्तराधिकारी यह हो सकता था। एलिज़बेथ को यह विवाह पसंद नथा। श्रतः उसने मूर तथा स्काच्-लॉर्डों को विद्रोह करने के लिये उत्तेजित किया। मेरी ने दनेंखे के साथ विवाह कर लिया श्रोर मूर को पराजित करके स्कॉट्लेंड से बाहर निकाल दिया। इससे एलिज़-बेथ को बहुत ही श्रधिक धका पहुँचा। उसने मेरी को नीचा दिखाने का श्रवसर देखना शुरू किया।

रिकियों की हत्या (१४६६)—विवाह के अनंतर मैरी को उने ले के दुर्गुण दिखाई दिए । वह कठोर-हृद्य, भूतें और बेवक्क था। मैरी को वह किसी प्रकार की भी सहायता वहीं पहुँचा सकता था। मैरी ने धीरे-धीरे डेविड् रिकियों नामक इटैकियन विद्वान् से सलाह-मश्वरा करना शुरू किया। हनें ले को यह पसंद न था। उसको किसी तरीक से यह संदेह हो गया कि रिकियों के साथ मैरी ने अपना सलीत्व भंग किया है। उसने कुछ प्रोटेस्टेंट लॉडों के साथ सिककर एक रात में मैरी के साथ भोजन करते समय

रिकियों को मरवा हाला । इस वध से मैरी बहुत ही असंतृष्ट हो गई । उसने हत्यारों को देश-निकाला दे दिया । इस घटना के तीन ही महीने बाद मैरी के लेम्ज़ पृष्ठ के नाम से पुत्र उत्पन्न हुत्या, जो जेम्ज़ प्रथम के नाम से हँगलैंड के सिंहासन पर बैठेगा । उसी के राज्य से हँगलैंड का सिंहासन पर बैठेगा । उसी के राज्य से हँगलैंड तथा स्कॉट्लेंड सदा के लिये एक हो जायँगे और जातीय उन्नति में बड़ा भारी भाग लेंगे।

हर्नले का वध (१४६७) — कुछ ही दिनों के बाद मैरी तथा हर्न के का फिर कराड़ा हो गया। पित के निर्देश तथा प्रेम-रहित कठोर व्यवहार से दुः खित होकर उसने किसी दूसरे पुरुष से शादी करने का हरादा किया। देवी घटना से बोथवे के अर्क जेम्ज़ हर्प्वन से उसकी मैत्री हो गई। मैरी बोथवे के कहने के अनुसार चलने करी। वह जैसे उसकी नचाता था, वह वैसे ही नाचती थी। बोथवे क ने हर्न के वीसारने का हरादा किया और पुक षह्यंत्र रचा। एडिन्वरा के दक्षिया में 'कर्क ओ क्रील्ड-' नामक स्थान पर बोथवे क (वीमीटी से उठकर) रहता था। बोथवे क वे पद्यंत्रियों ने उसके मकान के बाहद से उड़ा दिया। हर्न के की बाश को गों को मकान के बाहर पड़ी हुई मिस्नी।

ं दर्न के के पिता, के स्नॉक्स ने बोथवेज पर मुक्रदमा चन्नाया। मेरी ने उस मुक्रदमे का फ्रेसला करने का दिन नियत किया। मेरी से सब लोग दरते थे, श्रतः किसी की भी बोथवेल के विरुद्ध गवाही देने की हिम्मत न पड़ी। इसका परिणाम यह हुआ कि बोथवेल बेदाग़ छूट गया।

मैरी बोथवेल के साथ विवाह करने से हिचकने लगी। क्योंकि सारे स्कॉट्लैंड में यह प्रसिद्ध था कि डर्नले को बोधवेल ने ही मारा है। ऐसे घातक और पापी आदमी के साथ विवाह करना मैरी के लिये खुद ख़तरनाक था, क्योंकि इससे स्कॉच-जनता विद्रोह करके मेरी को स्कॉट्लैंड के बाहर निकाल देती । कुछ भी हो, ''कामांधा हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेषु'' के श्रनुसार मेरी ने बोथवेल को बलपूर्वक शादी करने की सलाह दी। इस सलाह के अनुसार जब मेरी स्टर्लिंग से एडिनबरा जा रही थी, बोथवेल ने उस पर श्राक्रमण कर दिया श्रीर उसके साथ बलपूर्वक शादी कर ली। यह भेद सारी स्कॉच जनता पर खुल गया । सारा स्कॉट्लैंड मैरी तथा बोथवंत के विरुद्ध उठ खड़ा हुम्रा । इस पर मेरी ने श्रपने धर्म को छोड़ दिया श्रौर प्रोटेस्टॅट लोगों को वश में करने के लिये उनके चर्च में उपदेश सुनने गई । परंतु इसका कुछ भी फल न निकला । उसके सैनिकों ने उसका साथ छोड़ दिया। कार्वरी हिल पर विद्रोही कॉर्डों ने उसको क्रेंद कर जिया । बोथवेज स्कॉट्कैंड से भाग गया श्रीर कुछ ही समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई। मैंरी

राज्यच्युत की गई भीर उसका पुत्र जेम्ज़ राजगद्दी पर बिठाया गया । मूर तथा प्रोटेस्टेंट लॉर्ड विदेश से लौट श्राए भीर उन्होंने जेम्ज़ के नाम पर स्कॉट्लैंड का शासन शुरू किया।

मैरी का इँगलंड में भागकर पहुँचना (१४६ म)—
एक वर्ष तक रानी मैरी किनरास-शायर के लाकितवेन
दुर्ग में केंद्र रही । १४६ में स्काच-लॉर्डी का श्रापस में
सगड़ा हो गया। इस भगड़े से लाभ उठाने के विचार
से मैरी लाकितवेन से भाग खड़ी हुई। १३ मई को वह
लैंड्-साइड् नामक स्थान पर मूर से पराजित हुई। सब
श्रोर से निराश होकर उसने एलिज़बेथ की शरण ली।
रानी ने उसको श्रापनी केंद्र में रक्खा। इससे रानी की
तक्तिकिं बेहद हो गई। रानी के विरुद्ध कैथोलिक
खोगों ने पर्यंत्र रचने शुरू किए श्रीर मैरी को
श्रांग्ल-सिंहासन पर बिठाने का इरादा किया।

मैरी ने एजिज़बेथ से प्रार्थना की कि उसको क़ैद से छोड़ दिया जाय। एजिज़बेथ को यह मंजूर न था। कारण, इससे उसके शत्रु प्रबल हो जाते। यदि मैरी फ़ांस को भाग जाती, तो फ़रांसीसी राजा मैरी को साधन बनाकर आंग्ज-रानी को तकजी फ़ें पहुँचाते। स्कॉच-जनता भी रानी से असंतुष्ट हो जाती, क्योंकि उसको मैरी का छूटना पसंद न था।

इन सब अपर लिखे अमेलां से एलिज़बेथ बहुत ही ऋधिक परेशान हो गई। उसको यह न सूकता था कि इसका क्या उपाय किया जाय। मैरी को इँगलैंड में रखने से कैथोलिक लोग पड्यंत्र रचते और उसकी जान लेने की फ़िक्र में थे। उधर मेरी को क़ैद से छोड़ देने में स्काच जनता नाराज़ होती थी श्रीर फ्रांस हँगलैंड को तंग कर सकता था । लाचार होकर उसने इँगलैंड में यह घोषणा कर दी कि मैरी के विषय में कुछ भी सोचने से पहले उसके दोषों की जांच करना श्रावश्यक है। उसने नाफ्रीक के सभापतित्व में एक कमीशन नियत किया श्रीर मैरी के दोषों की जाँच-पड़ताल शुरू कर दी। मुर तथा स्कॅाच् लॉडॉं ने मैरी पर श्रभियोग चलाया श्रीर उसके सारे क़सूरों को कमीशन के सामने रक्खा। मूर ने मैरी के हाथ के लिखे कुछ पत्र कमीशन को दिए। श्रांग्ल-जनता का ख़याल है कि ये पत्र जाली थे। कमीशन कुछ भी श्रंतिम निर्णय न कर सका । एजिज़बेथ ने मैरी को क़ैद में रक्खा श्रीर मूर तथा स्काच्-लॉर्डों को सब प्रकार का दिलासा दिया।

उत्तर में विद्रोह (१४६६)— हॅंगलैंड के उत्तरी प्रदेशों में कैथोलिक मत ही प्रवल था। जो लोग प्रोटेस्टेंट थे, वे भी प्यूरिटंज़ के समान स्वतंत्र विचार के नहीं थे। एलिज़बेथ ने मेरी का ग्रांतिम निर्णय न किया, इसका परिणाम उसके लिये बहुत ही भयंकर हुआ। नार्ध वरलेंड के अर्ल टामस पर्सी और वेस्ट मोर्लंड के अर्ल चार्ल्स ने विल के नेतृत्व में उत्तरी प्रदेश के कैथोलिक लोगों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह की १४३६ के पिल्मिमेज आफ्- प्रेस-नामक विद्रोह से ही उपमा दी जा सकती है। इस विद्रोह से यह पता लगता है कि उत्तरी प्रदेशों की वास्तविक दशा क्या थी ? उक्व विद्रोह का मुख्य उद्देश एिल्ज़िबेथ के स्थान पर मेरी को आंग्ल-रानी बनाना था। विद्रोही लोग सासिल को भी मंत्री के पद से हटाना चाहते थे। एिल्ज़िबेथ ने शीप्र ही विद्रोह को शांत कर दिया। विद्रोहियों को भयंकर दंड दिया गया। इससे एिल्ज़िबेथ की स्थित और भी अधिक दद हो गई।

प्रिल्ज़बेथ का निकाला जाना (१४७०) — एलिज़बेथ के शश्रुशों ने कई श्रन्य दंगों से उसे कष्ट पहुँचाने का यल किया। १४७० में स्कॉच मूर की किसी ने हत्या कर डाली। इससे स्कॉट्लैंड में आतृ-युद्ध हो गया, जो तीन वर्ष तक जारी रहा। १४७३ में मार्टन के श्रल्त ने देश में शांति स्थापित की श्रीर मूर के समान ही जेम्ज़ छुठे के नाम से वह देश का शासन करने लगा। इन्हीं दिनों में पोप-ने मैरी का पक्ष लिया। यह पोप पायस पंचम के नाम से प्रसिद्ध है। यह प्रोटेस्टेंट-मत का बड़ा विरोधी था। १४७० के फ्रवंरी महीने में पोप ने एजिज़बेथ की निकाल दिया श्रीर सिंहासन से शीघ्र ही उतार देने की श्राज्ञा निकाली। मई के महीने में फ़ैल्टन-नामक व्यक्ति ने पोप की श्राज्ञा को लंडन के बिशप के घर पर लगा दिया। रानी ने उसको पकड़-कर मरवा डाला। लोक-सभा को जब इस घटना की ख़बर मिली, तब उसने पोप की श्राज्ञा को हुँगलैंड में पहुँचाना देश-द्रोह ठहराया श्रीर रोमन कैथोलिक लोगों को देश का शत्रु प्रकट किया।

एलिज़बेथ की नीति थी कि वह किसी भी धर्मवासे को कष्ट न पहुँचावे । परंतु इस नीति में वह सफलता नहीं पा सर्का । पोप ने उसको लोगों के धर्म-विश्वास में हस्तक्षेप करने के लिये विवश किया । रानी ने भी सावधानी से काम करना शुरू किया । उसने रोमन कथोलिक लोगों पर तांक्ष्ण दृष्टि रक्सी । कारण, रोमन कथोलिक लोगों का प्रवलता का दूसरा श्रथ श्रांग्लों की जातांयता का नाश था । यही सोचकर लोक-सभा ने भी पूरे तौर से रानी का साथ दिया ।

रिडाल्फ़ी-षड्यंत्र (१४७१)—रिडाल्फ्रा फ़्लोरेंस का रहनेवाला था। वह बहुत ही अमीर था। रिडाल्फ्री बहुत दिनों से ईंगलेंड में रहता था आर फिलिए तथा पाप के साथ उसकी मित्रता थी। उसने नार्फांक के ड्यूक की पार्जीकथ के विरुद्ध उभाड़ा आर उसे इस बात के खिये

मामादा किया कि इँगलैंड के सिंहासन पर मैरी को किसीम-किसी उपाय से बिठलाया जाय, जिससे कैथोलिक
लोगों का राज्य इँगलैंड में हो जाय। नार्फाक पहले ही
से रानी से रृष्ट था, क्योंकि उसे राज-दरबार में यथोचित
सम्मान नहीं मिलता था। रिडाल्फ्री ने उसको यह भी
प्रकोभन दिखाया कि मैरी के साथ उसका विवाह कर
दिया जायगा। सेंसिल को किसी तरह इस सारी गुप्त
मंत्रणा का पता लग गया—सब भेद मालूम हो गया।
उसने दोनों को मरवा डाला। इस तरह रानी एलिज़बेथ एक बड़े भारी संकट से बच गई।

## ( प्र ) योरप में धार्मिक युद्ध

पेरिस में सेंट बार्थोलोम्यू (Bortholomew) की हत्या— घरेलू मगड़ों के कारण फ़ांस बहुत ही अधिक शिक्किहीन हो गया था। योरप के शिक्किशाली राज्यों में वह दूसरे दर्जे पर जा पहुँचा। चार्क्स चतुर्थ की उत्तेजना से सन् १४७२ में, २३ अगस्त के दिन, सेंट बार्थो लोम्यू के मेले पर ह्यूग्नाट लोगों की भयंकर हत्या की गई। हत्या-कांड की कथा इस प्रकार है—

संट बार्थों लोम्यू के मेले में, पैरिस नगर में झूग्नाटों भौर कैथोलिक लोगों की बड़ी भीड़ होती थी। सारे फ़ांस के लोग भ्रपने बाल-बच्चों-समेत उस मेले को देखने के लिये जाते थे। इस मेले को झूग्नाटों के विनाश का

श्रच्छा श्रवसर समभकर चार्ल्स, उसकी स्त्री श्रीर दरबा-रियों ने यह गुप्त मंत्रणा की कि उस दिन सहसा झुगून।टों पर अ।क्रमण कर दिया जाय । म्यूनिसिपालिटी के अधि-कारियों को यह सूचना दे दी गई कि मेले के दिन किसी भी द्युग्नाट को शहर से बाहर न निकलने दिया जाय। ड्यूक् श्राफ् गाइस ने इस पाप-कर्म में बहुत बड़ा भाग लिया । उस दिन संपूर्ण ह्यूग्नाटों की इत्या की गई। इस हत्या-कांड का हाल जब योरप में पहुँचा, तब सारा-का-सारा योरप काँप उठा । इस घटना से बेचारी पुलिज़बेथ हर गई। इसने रानी मैरी का श्रांतिम निर्णय कर डालने का विचार किया, श्रीर स्कॉर्लैंड के संरक्षक मार्टन को लिखा कि 'मैं मैरी को तेरे हवाले करती हूँ। तु उसके साथ जैसा ब्यवहार करना उचित समक, वैसा कर। मैं सेरा साथ दूँगी। प्रभी यह पत्र-व्यवहार हो ही रहा था कि मार्टन मर गया श्रीर मैरी एक नए संकट से बच गई।

नीद्रलैंड का विद्रोह—यदि योरप के राजा लोग आंग्ल-कैथोलिकों को सहायता पहुँचाते, तो एलिजबेथ को बहुत ही अधिक कठिनाइयों का सामना करन्ध पड़ता। वह उत्तरी विद्रोह तथा आंग्ल-कैथोलिक बोगों के पड़्-यंत्रों को उस आसानी से नहीं दबा सकती, जिस आसानी से उसने उनको दबा दिया।

स्रेन का बादशाह क्रिलिप भांग्ल कैथे। लिकों को जी से सहायता पहुँचाना चाहता था श्रीर श्रांग्ल सिंहासन पर मेरी का बैठना पसंद करता था । परंतु कुछ भी उसके वश में नहीं था । उसे फ़ांस की बढ़ती हु शाक्ति का भय था । फ़्रांस से अपने को बचाने के बिये उसने इँगलैंड के साथ मित्रता का ही ब्यवहार किया। १४७२ में नीदरलैंड के भीतर भयंकर विद्रोह हो गया। क्रिलिप के लिये विद्रोह का दमन करना अत्यंत आवश्यक था। पाँच वर्षों तक फ्रिबिप के सेनापति, राश्नसी प्रकृतिवाले श्राख्वा ने स्पेनी नीदरलैंड के सात प्रांतों पर श्रत्याचार-पूर्ण शासन किया । उसने वहाँ पर कैथोलिक-मत को फैलाने का यत किया । परंतु वह इस प्रयत्न में सफलता नहीं पा सका । कारण, किसी जाति के धर्म को बलपूर्वक बद्दलना सहज काम नहीं है।

श्रात्वा के श्रत्याचार श्रीर क्रूर व्यवहार से तंग श्रा-कर हालैंड श्रीर ज़ीलैंड ने विद्रोह कर दिया श्रीर वीरता के साथ स्पेन-निवासियों के श्राक्रमणों का सामना शुरू किया। १४७६ में श्रन्य प्रांतों ने भी हालैंड का साथ दिया श्रीर श्रपने को हालैंड के साथ पैसिक्रिकेशन श्रांक् चेंट (Pacification of Ghent) के श्रनुसार पूर्ण रूप से संगठित किया।

यह संगठन चिर-काल तक स्थिर न रह सका, क्योंकि

फ्रिलिप के कामज भाई, आस्ट्रिया के वान जोन ने नीद्र तैंड के दस दक्षिण के प्रांतों को इस शर्त पर श्रलग कर दिया कि उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता में फ्रिलिप कभी किसी तरह इस्तक्षेप नहीं करेगा । इस पर हालेंड के नेतृत्व में नीद्र लैंड के सात प्रांत श्रापस में मिल गए । उन्होंने श्रारंज़ के विलियम को श्रपना शासक नियत किया। इस प्रजा-तंत्र की उत्पत्ति इसी समय से है । पुलिज़ वेथ ने हालेंड के साथ श्रपनी सहानुभूति प्रकट की । इस पर क्रिलिप उससे श्रत्यंत रुष्ट हो गया। पर रुष्ट होने पर भी वह रानी का बाल बाँका नहीं कर सका। कारण, उसकी सारी शिक्ष हालेंड को कुचलने में लगी हुई थी।

(६) इँगलैंड में कथोलिक मत की नई लहर

सीमनरी पादरी—एलिज़बेथ ने अपनी बुद्धिमानी, चतुरता और धर्म-संबंधी सहनशीलता की नीति से आंख प्रजा को अपने वश में कर लिया। इँगलैंड में कैथोलिक मत की बहुत ही अधिक दुर्गति हो चुकी थी। कैथोलिक मत के नेता लोग इँगलैंड में उसके पुनरुद्धार के उपाय सोचने लगे। लंकाशायर के एक पादरी विलियम ऐलन ने स्पेनी नीदरलैंड में एक कॉलेज या सैमिनरी खोला, जिसका मुख्य उद्देश कैथोलिक मत के प्रचारक तैयार करना था, जो इँगलैंड के कैथोलिक मत का पुनरुद्धार कर सकें। पहले यह कॉलेज डोई में था। कई कारणों से यह डोई से इटाकर रीम् में स्थापित किया गया । इस कॉलेज ने बहुत उन्नित की च्रार हॅगलैंड में अपने सैमिनरी पादियों को भेजना शुरू किया। इससे पहले च्रांगल कथे। तिक लोग राजनीति में कुछ भी भाग नहीं लेते थे। सैमिनरी पादिरियों ने इस सुस्ती को दूर किया चौर वे राजनीति में भाग लेने लगे। बेचारी पिलज़बेथ ने घबराकर इन्हें दवाने के खिये कठोर-से-कठोर नियम बनाए। १४७७ में इनके नेता कुथबर्ट मेन (Cuthbert Mayne) की हत्या करा डाली नाई। जोगों ने इसको शहीद के तौर पर पूजना शुरू किया।

जेसुइटों का इँगलैंड पर श्राक्रमण (१४८०)— ११८० में इँगलैंड के भीतर जेसुइट लोग भी जा पहुँचे । इनसे श्रांग्ल प्रोटेस्टेंट लोग डर गए । इनके नेता राबर्ट पार्संज श्रीर प्डमंड कैंपियन थे। ये दोनों बहुत चालाक श्रीर धार्मिक जोशवाले थे। इनके विरुद्ध नए-नए नियम बनाए गए—इनके चाल-चलन श्रीर व्यवहार की पूरी जाँच की गई । इस पर पार्संज योरप में भाग गया, श्रीर कैंपियन केंद्र कर लिया गया। एलिज़बेथ ने उसको भी मरवा डाला । लोगों ने उसका नाम भी शहींदों में खिल लिया। रानी के राज्य में कैथोलिक प्रचारकों को यही दंड मिलता रहा श्रीर वे शहीद बनते चले गए।

प्रतिज्ञापत्र (१४८४)—कैथोलिकों को मरवा डालने का एक मुख्य-कारण यह भी था कि वे लोग रानी को मारकर मेरी को वह पर देने के लिये दिन-रात षड्यंत्र रचा करते थे। फ़िलिप इन षड्यंत्रकारियों को सहायता पहुँचाता था। यही कारण था कि रानी ने तंग श्राकर स्पेन के राजदूत को उसके देश म भेज दिया। वर्षले श्रीर बाशिंघम ने एक प्रतिज्ञा-पत्र (The bond of Association) तैयार किया श्रीर उस पर सब श्रांग्लों के हस्ताक्षर कर-वाए। पत्र के श्रनुसार श्रांग्लों ने तन-मन-धन से राज्य की रक्षा का प्रबंध प्रारंभ किया। १४८४ की लोक-सभा ने भी इस प्रतिज्ञा-पत्र को स्वीकार कर लिया श्रीर कैथोलिक लोगों के विरुद्ध नए-नए राज्य-नियमों का विधान किया।

बैबिंग्टन-षड्यंत्र (१४८६)—१४८६ में एक नया षड्यंत्र रचा गया। इसका भी मुख्य उद्देश रानी की हत्या करनाथा। इस षड्यंत्र का नेता, सैमिनरी पादरी जान बैजर्ड (Ballard) था। इसने अंथनी बैबिंग्टन को अपना साधन बनाया। बैबिंग्टन ने बेवक्क्री से किसी से गुप्त मंत्रणा का हाल कह दिया। बाशिंघम ने उसको केंद्र कर जिया। दैव-संयोग से उसके पास मैरीकी चिट्ठी मिल गईं, जिसमें उसने एलिज़बेथ की मार डालने की आज्ञा दी थी।

उस चिट्ठी के सहारे मेरी पर मुक़रमा चलाया गया। क्रोथिरिंगहे-दुर्ग में न्यायालय लगा। न्यायालय में बहुतों ने इस श्राधार पर गवाही न दी कि एलिज़बेथ को मैरी के श्रपराध-निर्णय का श्रिपकार ही नहीं है। मैरी स्वयं

एक रानी है । वह एक्षिज़बेध की अधीन प्रजा नहीं है। इस पर भी न्यायालय ने १४८६ के ऑक्टोबर में मैरी को प्राय-दंड दे दिया। एलिज़बेध ने १४८७ के फरवरी तक न्यायालय के निर्णय पर हस्ताक्षर नहीं किए और मैरी की इत्या को अनुचित ठहराया। डेवियन ने मैरी को १४८७ में, मफरवरी के दिन, मरवा डाला। एलिज़-बेध ने मैरी की मृत्यु के दोष से अपने को बचाया और बेचारे डेवियन का सत्यानास कर दिया। कुछ हो, मैरी की मृत्यु से राभी को ही विशेष लाभ हुआ। वह निष्कं-टक राज्य करने लगी।

पिलाज़ वेथ श्रोर पार्लियामेंट—१४६६ से १४७१ तक रानी ने लोक-सभा का एक भी श्रिधेवेशन नहीं किया। कारण, इधर उसे रुपयों की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लोक-सभा के श्रिधेवेशन में सभ्य लोग कैथोलिकों के विरुद्ध राज-नियम बनाते थे। रानी को यह नापसंद था। वह धार्भिक सहिष्णुता को ही पसंद करती थी। रानी ने १४७१ में लोक-सभा का श्रिधेवेशन किया। इसमें श्रिधक संख्या प्यूरिटन लोगों की थी। उन्होंने कैथोलिकों को सताने के लिये नए नियम बनाने चाहे, पर सफलता नहीं प्राप्त कर सके। कारण, रानी ऐसे नियमों के विरुद्ध थी। प्यूरिटन लोग सादा जीवन व्यतीत करते थ। स्वार्थत्याग, जोश श्रीर स्वतंत्र विचार में वे श्रिहतीय थे। वे धर्म में नए-

नए सुधार करना चाहते थे। वे लोग पुराने संस्कारें। श्रीर प्रथाओं के चिरोधी थे। वे इन बातों को व्यर्थ समक्षते थे। कांबेल के समय में उनकी शक्ति चरम सीमा को पहुँच गई थी। इस पर विशेष प्रकाश उसी स्थान पर खाला जायगा। इसलिये इस प्रकरण को यहीं पर छोड़ देना उचित है।

| सन्       | मुख्य-मुख्य घटनाएँ                        |
|-----------|-------------------------------------------|
| 1445      | ए तिज़बेथ का राज्याधिरोहण                 |
| 9448      | मुख्यता व एकता का नियम                    |
|           | (Act of Supremacy and Uniformity)         |
| १४६१      | मैरी स्टिवार्ट का स्कॉट्लैंड में पहुँचना  |
| 9444      | पार्कर का विज्ञापन                        |
| १४६=      | मेरी स्टिवार्ट का एलिज़बेथको ल जित करना   |
| 9488      | उत्तरी श्रांग्लों का विद्रोह              |
| 32.30     | पोप का एलिज़बेथ को बहिष्कृत करना          |
| 3405      | स्पेन से हाज़ेंड का श्रवाग होना           |
| १५७६      | ब्रिंग्डल केंटरवरी का श्रार्च-विशप वनना   |
| 1439-1450 | ड़ेक का सारे संसार का चकर लगाना           |
| 3051      | भृ-ट्रैक्ट का संगठन                       |
| 3458      | प्रतिज्ञा-पत्र, स्पेन से इँगलैंड का विरोध |
| १४८६      | बैबिंगुन का षड्यंत्र                      |
| 9450      | मैरी स्टिवार्ट की इत्या                   |
|           |                                           |

## ं श्राष्ट्रम परिच्छेद

एलिज़बेथ के श्रंतिम वर्ष (१४८७-१६०३)

(१) इँगलैंड का योरप के राष्ट्रों से संबंध

इँगलैंड और स्पेन का पारस्परिक संबंध—मैरी जब कैर थी, उन दिनों हँगलैंड और स्पेन का परस्पर का संबंध दिन-दिन बिगड़ता जा रहा था। क्रिलिप ने आंग्ल षड्यंत्र-कारियों को बहुत उत्तेजित किया और मैरी को छुड़ाने के प्रयत्न में भी कोई बात उठा नहीं रक्खी। हँग-लैंड ने भी स्पेन से इसका बरला लिया। उसने क्रिलिप के विरुद्ध नीदरलैंड के लोगों को पूरी सहायता पहुँचाई। क्रिलिप हँगलैंड से और भी अधिक चिढ़ गया। उसने आयरलैंड में अपनी सेनाओं को उतार दिया और आयरिश कंथोलिकों को विद्रोह करने पर उतारू किया। इतना ही नहीं, उसने स्काट्लैंड को भी हँगलैंड से लड़ाने का यसन किया। जेम्ज पष्ट को उसकी माता की कैद का हाल सुनाया और कैथोलिक बनने के ब्रिये पत्र लिख भेजा। किंतु स्काट्लैंड में क्रिलिप को कुछ भी सहायता नहीं मिर्ली।

भूमि के समान ही समुद्र पर भी द्यांग्लों श्रीर स्पेनियों के संबंध श्रष्टलें नहीं थे। दोनों ही देशों के ज्यापारी एक दूसरे से हर समय लड़ते थे। स्पेनी लोग श्रांग्लों का शि-कार करते थे श्रीर श्रांग्ल लोग स्पेनियों के सोने-चाँदी से केदे जहाज़ लूटते थे। यह फगड़ा २० बरस तक लगातार चलता रहा, पर स्पेन श्रीर इँगलैंड खुल्लमखुल्ला युद्ध के मैदान में नहीं उतरे। इसका मुख्य कारण यह था कि क्रिलिप श्रीर एिलज़िबेथ दोनों भी इस्वभाव के थे, श्रीर खड़ाई में पड़ने से घबराते थे। क्रिलिप को श्रीर भी तंगियाँ थीं, जिससे वह जड़ाई नहीं छुड़ सका। स्पेनी नीदरलैंड के बहुत-से भागों ने विद्रोह कर दिया श्रीर श्रपने को प्रजा-तंत्र राज्य के रूप में संगठित कर बिया। स्पेन इस प्रजा-तंत्र राज्य के रूप में संगठित कर बिया। स्पेन इस प्रजा-तंत्र राज्य के विरुद्ध था। वह नीदरलैंड के विद्रोही भागों पर श्रपना ही प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। स्पेन के साथ फ़ांस का भी संबंध श्रच्छा न था। १४१६ के युद्ध को हुए ३० वर्ष के लगभग गुज़र चुके थे, तथापि स्पेन श्रीर फ़ांस की शबुता पहले की-सी ही बनी हुई थी।

स्पेन यदि हँगलैंड से युद्ध करता, तो फ्रांस स्पेन पर अपने पूरे बल से श्राक्रमण कर देता। इस कमेले में पड़-कर ही स्पेन ने हँगलैंड से मित्रता नहीं तोड़ी। क्रिलिप ने सोचा कि श्रांग्लों श्रीर स्पेनियों का कगड़ा होने दो। राज्य का इन कगड़ों में पड़ना ठीक नहीं। कगड़े तो श्रा-पस में होते ही रहेंगे। वे श्राप ही शांत भी हो जायँगे। मैं क-धार में पड़ी नाव श्राख़िर कहीं-न-कहीं जाकर लगेहींगी।

नीदरलैंड में श्रांग्लों श्रोर फ़्रांसीसियों का हस्त-श्लेप—नीदरलैंड के विद्रोह को शांत करने के लिये फ़िलिप बहुत ही चटपटा रहा था। ग्रास्ट्रिया के डान जॉन ने फ़िलिप का बहुत बढ़ा उपकार किया। उसने दक्षिणी श्रीर मध्य नीदरलैंड को श्रपने वश में कर लिया। मगर उत्तरी नीद-रलैंड के लोग उसके क़ाबू में न श्राए। डान जॉन के मरने पर नीदरलैंड का शासक परमा का ड्यूक श्रलेग्जंडर फ्रानित बना। यह श्रपने समय का एक सेनापित था। इसके शासक बनते ही एलिज़बेथ श्रीर फ़ांस का सम्राट् हैनशे तृतीय दोनों बहुत ही डरे। हैनरी तृतीय का झोटा माई फ़ांसिस था। यह श्रंजो का ड्यूक था श्रीर इसी को चार्ल्स नवम के नाम से फ़ांस के सिंहासन पर बैठना था। १४७४ में फ़ांस श्रीर हँगलैंड का पन्न-व्यवहार शुरू हुआ। एलिज़बेथ श्रीर फ़ांसिस के व्याह का मामला तय होने लगा। फ़िलिप को जब यह बात मालूम हुई, तब वह बहुत ही डर गया। कारण, इससे श्रंजो का प्रांत भी उसके हाथ से निकल जाता।

श्रंजो-विवाह का विचार (१४०१)—रानी के श्रांग्ल राज्य पर श्रिधकार करने के उपरांत उसके व्याह के बारे में इधर-उधर किंवदंतियाँ उड़ती ही रहती थीं। लोग रानी से व्याह करने के लिये कहते थे, क्योंकि लोगों की यह इच्छा थी कि रानी का कोई बालक ही श्रांग्ल-राज्यासन पर राजा के तौर पर बैठे। परंतु रानी के मन में कुछ श्रीर ही था। उसने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि में जीवन-भर ब्याह नहीं करूँगी, श्रकेली ही मनमाने

तौर पर शासन करती रहूँगी। जब कोई रानी से ब्याह के लिये कहता, तो वह भी कह देती थी कि में अपने ब्याह के बारे में कई जगह बातचीत कर रही हूँ। जब कहीं ब्याह की बात पकी हो जायगी, तब तुमकी बता दूंगी। तुम ब्याह के लिये तैयारियाँ शुरू कर देना।

श्रंजो के साथ व्याह के मामले की बात शुरू होने के समय रानी की श्रवस्था ४० वर्ष की थी। श्रंजी कुरूप श्रीर रानी से २० वर्ष छोटा था । जब वह ब्याह करने के लिये इँगलेंड पहुँचा, तब रानी ने बहुत अञ्जी तरह उसका स्वागत किया। रानी ने उसे सममाया कि नीदरखेंड की विपत्ति दूर हो जाय,तब विवाह का विचार किया जायगा। वह भी रानी के कहने पर श्रांग्लों की श्रोर से नीदरलैंड में स्पेन के साथ ज़ब्ने को चला गया। रानी ने उसको सेना श्रीर रुपयों के द्वारा बहुत ही श्रधिक सहायता पहुँचाई। श्रंजो सर्वथा श्रयोग्य पुरुष था। वह फ्रिलिप का बाल भी बाँका न कर सका। इसका परिणाम यह हुआ कि एलिज़-बंध इस विवाह क संकट से न बच सकी । कुछ ही समय के बाद संनियों ने श्रंजो को नीदरलैंड से भगा दिया। वह भागकर फ़ांस पहुंचा श्रीर थोड़े ही दिनों बाद मर गया।

नीदरलैंड में लीसेस्टर (१४८६)—श्रंजो-विवाह का मुख्य उदेश यहां था कि किसी-न-किसी उपाय से रानी नीदरलैंड की स्पेन के खाकमणों से बचावे। श्रंजो की मृयु के बाद परमा की शक्ति दिन-पर-दिन बढ़ती ही गई। उसने बहुत-से प्रांतों को जीत लिया। १४८४ में किसी कैथो- जिक ने विलियम घाँफ् आरेंज को क्रतल कर डाला। इससे हालैंडवाले बहुत ही श्रिधक घबरा गए। वे श्रपनी स्वतंत्रता से निराश हो गए। इन्हीं दिनों में रानी ने स्पेनी दूत को इँगलेंड से निकाल दिया। १४८४ में परमा ने श्रंटवर्ष को जीत लिया। इस दुर्ग के पतन से दक्षिणी नीदरलैंड श्रशक्त हो गया।

सब श्रोर से निराश होकर नींदरलैंड के लोगों ने रानी से कहा कि हम तुमको श्रपनी रानी बनाने के बिये तैयार हैं । तुम किसी तरह हमारी रक्षा करों— हमारी स्वतंत्रता को बचाश्रो । एलिज़बेथ बहुन ही चालाक श्रोर समभदार थी । उसने इस प्रलोभन से श्रपने को बचाया श्रीर लोसस्टर के श्रलं को एक सेना के साथ नींदरलैंड को रवाना किया । जुट-फ्रेन ( %nt phen ) पर एक भयंकर युद्ध हुआ । उसमें प्रसिद्ध श्रांग्ल लेखक श्रोर सेनापति, सर फ्रिलिप सिड्नी मारा गया । १४८६ के श्रंत में हालैंडवालों से श्रीर लीसस्टर से भगड़ा हो गया। वह इँगलैंड को बीट श्राया। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद बैबिंग्टन के पड्यंत्र का भेद खुला श्रीर मैरी की हस्या की गई।

बगभग १०० वर्ष से पेनी और आंग्लों के सामुद्रिक

युद्ध हो रहे थे। कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया। इससे स्पेनियों का दक्षिण श्रीर मध्य श्रमेरिका पर प्रभुत्व स्थापित हो गया । स्पेनियों ने सामुद्रिक व्यापार, उपानिवेश श्रीर साम्राज्य के सहारे समृद्धि बढ़ाना श्रारंभ किया। १४८० में फ़िलिप ने पुर्तगाल पर विजय प्राप्त की। पुर्त-गालवालों के हाथ में भारतवर्ष का व्यापार था । इस विजय से स्पेनियों की शक्ति बढ़ गई, पूर्वी व्यापार श्रीर त्रैजिल पर भी उन्हीं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। श्रारंभ में स्पेनियों श्रीर पुर्तगालवालों का कोई भी प्रतिस्पर्दी नहीं था। इँगलैंड से तो उन्हें कुछ भी भय न था। कारण, उस समय श्रांग्ल जोग सभ्यता में बहुत ही पीछे थे। उनको व्यापार करने की तमाज़ नहीं थी । समुद्र की यात्रा वरने का श्रीर मए-नए देशों का खोज निकालने का उनको कुछ भी शीक नहीं था। मध्य काल में श्रांग्ल लोग घर ही में रहना बहुत पसंद करतेथे। उनको लड़ने-भगड़ने श्रीर खाने-पीने में ही बड़ा श्रानंद श्राता था। मतलब यह कि वे ज्यापार करके रुपए कमाना नहीं जानते थे। विदेशी लोग उनके यहाँ व्यापार करके लाभ उठाते थे, पर उनको इसकां कुछ भी परवा नहीं थी। लेकिन ट्यडर-काल में हँगलैंड की दशा विरुकुल ही बदल गई। आंग्ल लोग भी समुद्र-यात्रा और व्यापार की श्रोर ध्यान देने लगे-इन कामों में हाथ डाखने लगे।

#### (२) एलिजवेथ के समय में समुद्र-यात्रा

ट्यूहर-काल में आंखों ने ज्यापार और समुद्र-यात्रा की ओर पग बदाया। कोलंबस और वास्केहिगामा की खोजों से हैनरी सप्तम की आँखें खुलीं। उसने जॉन कैबट-नामक बैनीशियन ज्यापारी को अमेरिका की ओर रवाना किया। उसने लैबेहार का ज्ञान प्राप्त किया। पर इससे फल कुछ भी न निकला। बिस्टल के ज्यापारियों ने कुछ मनुष्यों को अमेरिका की ओर फिर भेजा। इन लोगों ने न्यू फाउंडलैंड का पता लगाया। आंग्लों ने मछलियों के ज्यापार द्वारा इस जगह से लाभ उठाया। पश्चिमी आफ़िका की ओर भी आंग्लों ने जाना शुरू किया।

इन लोगों का सामुद्रिक उन्नित में बहुत बड़ा भाग है।
एक्षिज़ बेथ के समय तक आंग्लों की सामद्रिक शिक्ष कितनी
कम थी, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता
है कि सन् १४४८ में १३ छोटे जहाज़, सन् १४४८ में २६
बड़े जहाज़, सन् १४७४ में २४ बड़े जहाज़ और सन्
१४८८ में ३४ बड़े जहाज़ इस राज्य के पास थे। आंग्लराज्य जहाज़ों की कमी को व्यापारियों के जहाज़ों से प्रा
करता था। आंग्ल-रानी के राज्यकाल में दो प्रकार के
आंग्लों के पास जहाज़ थे। एक व्यापारी या सामुद्रिक
स्थानों और नए-नए प्रदेशों का दूँदनेवालों के पास, दूसरे
स्पेन के जहाज़ों को लूटनेवाले आँगरेज़ों के पास।

समुद्री बाकुओं से इँगलैंड को बहुत ही अधिक जाभ था। आंग्ल बाकू-जहाज़ों के नेता बहुत ही उत्साही, चतुर और समुद्र की लड़ाई में दक्ष थे। ये जोग दो-दो जहाज़ों से दस-दस जहाज़ों का मुकाबला करते थे, बीसों बार स्पेनियों के सोने-चाँदी से भरे हुए जहाज़ों को लूट चुके थे और उनसे समुद्री लड़ाइयाँ लड़ चुके थे। नए-नए देशों का पता लगानेवाले आंग्लों को भी अनेक बार यही काम करना पड़ता था। उन्हें स्पेनियों से अपने को बचाने के लिये युद्ध करना पड़ता था। इन्हीं लोगों ने इँगलैंड को समुद्ध का स्वामी बनाया।

रानी के राजगही पर बैठन के पहले ही पोप ने स्पेन और पुर्तगाल को योरप के सिवा सारे महाद्वीप बाँट दिए थे। आंग्लों को पोप का यह फ्रैसला भला कैसे मंजूर हो सकता था ? बंजिल, एशिया और आफ़िका पुर्तगालवालों को और बैजिल को छोड़कर शेष सारा अमेरिका स्पेनियों को, पहले से ही, मिल चुका था। आंग्ल लोग हन दोनों देशों के राज्य में अपने जहाज़ों को ले जाते थे और वहाँ मनमाने तौर पर ब्यापार करते थे। इससे स्पेनवाले चिद गए। उन्होंने आंग्ल ब्यापारियों पर अत्याचार करना शुरू किया। आंग्ल भी उनके जहाज़ों को लुटने लगे। रानी के राज्यकाल में निम्न-लिखित

श्रांग्लों ने समुद्र-यात्रा श्रीर सामुद्रिक डाकों के कारण इँगलैंड में प्रसिद्धि प्राप्त की----

१. हाकिंज़

४. फ़ाविशर

२. ड्रेक

४. कैत्राहिश

३. श्राक्जनहम

६. डेविश

७. रेले

(१) हार्किज-इसने १४६२ से १४६६ तक लगा-तार सामुद्रिक यात्राएँ कीं। इसीने सब से पहले दास-व्यापार शुरू किया । यह श्राफ़िका से निय्रो दासों को ख़रीदकर श्रमेरिका में ले जाता श्रीर बेचता था। स्पेनियों को यह नापसंद था । उन्होंने हार्किज़ को स्पेनी-प्रदेशों में व्यापार करने से रोका । हार्किज़ भला कब यों माननेवाला था ? श्रमेरिका के लोग हार्किज़ के पक्ष में थे । कारण, उन्हें दासों की श्रावश्यकता थी। श्रमेरिका की खानों को खोदना श्रीर वहाँ खेती करना सहज काम न था। दासों के द्वारा यह काम श्रासानी से ही किया जा सकता था । श्रमेरिका के प्राचीन श्रसभ्य लोग किसी की भी मातहती में काम करने के आदी न थे। यदि उनसे काम लेने का कोई यह करे, तो वे शीघ्र ही बीमार पड़कर मर जाते थे। इसी कारण श्रमेरिकन स्पेनियों का हाकिंज से विशेष प्रेम था। यही कारण है कि हाकिंज़ १४६२ से १४६४ तक दो बार

दासों से भरे हुए जहाज़ों को मेक्सिको, हिस्पेनियाजा स्रादि स्थानों में ले गया। उसने दासों को बेचकर बहुत ही लाभ उठायाथा। वह बहुत ही स्रमीर होकर हूँग-सेंड खौटा।

कि लिप हाकिंज की बढ़ती से चिढ़ गया। उसने उसने को स्पेन के प्रदेशों में व्यापार करने से रोका। पर उसने उस निषेध की कुछ परवा नहीं की श्रार तीसरी बार फिर दास-व्यापार के लिये चल पड़ा। मेक्सिकों के श्रंदर वेराक्र्ज पर स्पेनी राज्याधिकारियों ने उसको दास-व्यापार करने से रोका। इसी पर उसका स्पेनियों से कगड़ा हो गया। स्पेनियों के बहुत-से जहाज़ों ने उसको सहसा श्राकर घर लिया। हार्किंज समुद्र के युद्ध में चतुर था। उसने श्रपने जहाज़ों की कुछ भी परवा नहीं की, दो-तीन जहाज़ों को लेकर बड़ी सफाई से निकल भागा श्रीर हँगलींड में पहुंच गया। उसकी वीरता श्रीर साहस ने श्रांगलों के पथ-प्रदर्शक का काम किया। हरएक श्रांगल श्रपने सौभाग्य श्रीर समृद्धि के लिये इन कामों में पड़ना श्रावश्यक समक्षने लगा।

हार्किज़ से कुछ पहले हँगलेंड में 'साहसी ब्यापारियों की कंपनी' (Company of Merchant Adventurers)-नाम की एक कंपनी खुल चुकी थी । उसका प्रधान सिवेस्टियन कैवट थां। इस कंपनी ने स्कंडिनेविया और बालिटक प्रांतों से बहुत ही अच्छी तरह ज्यापार किया श्रीर उस ज्यापार से खूब लाभ उठाया। शुरू में यह ज्यापार हंसो की स्टील यार्ड कंपनी के हाथ में था।

साइसी व्यापारी कंपनी ने १४४३ में सर ह्या विलग्बी श्रीर रिचर्ड चांसलर को नए-नए देशों श्रीर नए-नए सामुद्रिक मार्गों का पता लगाने के लिये भेजा। इन्होंने श्राकंटिक समुद्र की श्रीर से चीन में पहुँचने का मार्ग दूँदना चाहा, पर उनका यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ। चांसलर ने सफ़ेद सागर (White sea) का पता लगाया श्रीर रूस के साथ सीधे व्यापार करने की राह भी हूँद ली। यही कारण है कि इसके कुछ ही दिनों के बाद हुँगालैंड में रशिया कंपनी नाम की एक नई कंपनी खुल गई। रानी मैरी के समय में ये सब व्यापारी-कंपनियाँ खुल चुकी थीं।

धार्मिक परिवर्तन तथा धार्मिक सुधारों का जपर-िल खे गए साहस से संबंध रखनेवाले कामों से बहुत श्रिषक धनिष्ठ संबंध था। लगभग सभी श्रांग्ल व्यापारी प्रोटेस्टेंट थे। उनको पोप से घोर घृया थी। मैरी के समय में भी भांग्लों ने कैथोलिक-मतावलंबी समुद्र यात्रियों को लूटने में कसर नहीं रक्खी। कुछ ही दिनों के बाद हालेंड श्रीर फ़ांस के लोगों ने भी इस डाके मारने के काम में श्रांग्लों का श्रनुकरण किया। सभी लोग स्पेनी जहाजों को लूटते थे। इस लूटमार को ये खोग पितत्र और धर्म का काम समभते थे। कारण, उनके विचार में पोप की प्रजा को लूटना कुछ भी बुरा न था। स्पेनी खोगभी इनको अपने प्रदेशों में ज्यापार करने से रोकते थे। परंतु "मरता क्या न करता" के अनुसार अनेक बार स्पेनी औपनिवेशिक लोग इन ढाकू और नियमविरोधी ज्यापारी जहाज़ों का स्वागत करते ही थे और इनसे सामान ख़रीदकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में कुछ भी कमी न करते थे। हाकिंज़ ने दास-ज्यापार से किस तरह लाभ उठाया, इसका वर्णन किया ही जा चुका है।

• (२) द्वेक तथा (३) आक् जंहम — देक हार्किज़ का संबंधी था । वह हार्किज़ के साथ बहुत दक्ते समुद्र- यात्रा कर चुका भौर स्पेनियों के जहाज़ों को लूट चुका था। १५७२ में १९१ आदिमियों के साथ देक स्पेनिश अमेरिका की और रवाना हुआ। वह दरायन की जलग्रीवा को पारकर नांत्रिदियों नामक बंदरगाह में जा पहुँचा। रात को ही उसने बहुत-ले स्पेनी जहाज़ों पर आक्रमण किया और उनमें लदी हुई चाँदी तथा सोने को लूट लिया। इस आक्रमण में वह स्वयं भी घायल हो गया। उसने एक जहाज़ तो चाँदी से भरकर इँगलैंड की श्रोर रवाना कर दिया और दो जहाज़ों को अपने साथ रक्ला। उसने लूटमार का काम पहले ही की तरह जारी रक्ला।

पनामा की श्रोर रवाना होते हुए उसने एक पहाड़ी से पैसिक्रिक-महासागर को देखा और उसके द्वारा हँगतैंड पहुँचने का इरादा किया । श्रभी तक पैसिक्रिक-महा-सागर में किसी भी आंग्ल ने यात्रा न की थी। स्पेनी लोग ही पीरू से चाँदी प्राप्तकर पैसिफ्रिक-सागर के द्वारा स्पेन पहुँचते थे । १४७७ में उसने पैसिफ्रिक-सागर की यात्रा की श्रीर श्रपनी प्रतिज्ञा की पूरा करने का इरादा किया। तीन बरसों तक वह समद्र में इधर-उधर भटकता रहा श्रीर तीन बरसों में सारे संसार का चक्कर लगाकर फिर इँगलैंड जा पहुंचा। ड्रेक की संसार-यात्रा से पूर्व ही १४७४ में श्राक्ज़ंहम ने स्पेन की चांद्री को लुटने का यस्न किया । वह श्रपनी तोपें तथा जहाज़ों को लेकर नांबिदिदाये में जा पहुँचा। यहाँ से वह पैसि-फ्रिक-सनार में पहुँचा श्रीर उसने वहाँ स्पेनियों के चाँदी से भरे हुए दो जहाज़ों को लूट लिया, पर बेवक्फ़ी से जहाज़ों पर के स्पेनियों को छोड़ दिया। इन छटे हुए स्पेनियों ने श्राक्ज़ंहम के पांछे बहुत-से स्पेनी जहाज़ों को रवाना करवा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि वह स्पेनियों के हाथ में पड़कर मारा गया । इस घटना के कुछ ही दिनों बाद ड्रेक ने १४७७ में संसार-यात्रा का साहस किया। यात्रा करने के पूर्व ड्रेक की इच्छा मेंगेलान की जलग्रीवा से गुज़रकर पैसिफिक-महासागर में पहुँचने

की थी। मैंगेलान में पहुँचते ही भयंकर सामुद्रिक तुफ्रान श्रा गया। इससे उसके पाँचों जहाज़ एक दूसरे से श्रवग हो गए। कौन जहाज़ कहाँ गया, इसका उसको कुछ भी पता न चला । लाचार होकर उसने पैक्लिकान-नामक श्रपने जहाज़ को गोल्डन हिंड का नाम देकर समुद्र-यात्रा शुरू की । मैंगेलान से वह वाल्परेशो पर जाकर ठहरा। वहाँ उसने स्पेनियों के चाँदी से भरे हुए जहाज़ों को लूटा । उसने स्पेनियों के एक जहाज़ को श्रपने साथ लिया श्रीर उस जहाज़ के सहारे स्पेनियों के एक श्रीर जहाज़ की लूटने का यत्न किया, जिसमें ख़ज़ाना था। इस यत्न में वह सफल हुन्ना। वह ख़ज़ाना लूटकर बड़ी तेज़ी से भाग निकला। पीरू से चसकर रास्ते में स्पेनियों के जहाज़ों का निर्भय होकर लुट्टता हुआ वह उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर शा पहुँचा। इस लूट-मार में उसकी बहुत से सामुद्रिक नक्शे मिल गए। इन नक्शों के सहारे इँगलैंड को श्रागे चलकर बहुत ही श्रधिक लाभ पहुँचेगा। वह अमेरिका के पश्चिमी किनारे से लौटकर न्यू आर-लियन में पहुँचा श्रीर भारतवर्ष की श्रीर रवाना हुआ। वह भारतवर्ष, मलाका, चीन श्रादि में घुमता हुश्रा १४८० में इँगलैंड के श्रंदर पहुँच गया।

उसकी यात्रा तथा सफलता को सुनकर एलिज़बेथ ने उसको नाइट की उपाधि दी। सारी धाँग्ल जाति ड्रेक को मान्य की दृष्टि से देखने लगी । उसके बाद उसकी देखा-देखी १४७६ से १४८८ तक श्रन्य बहुत-से श्रांग्जों ने सामुद्रिक यात्राएँ कीं, जिनके नाम उपर दिए जा चुके हैं।

- (४) फ्राविशर-14७६ से 14७८ तक फ्राविशर ने हँगलैंड के उत्तरी भागों का पता लगाया। प्रीन्लैंड को स्रोजनेवाला यही समक्ता जाता है। यही कारण है कि ग्रीन्लैंड के पास एक साड़ी है, जिसका नाम फ्राविशर है।
- (४) कै ब्रांडिश- १४८६ से १४८८ तक इसने सामु-द्रिक यात्राएँ कीं। इसने स्पेना यात्रियों को बहुत ही अधिक लूटा ब्रोर कई स्थानों पर खाग खगा दां। यह स्पेनियों को लूटकर और खूब अमार होकर हुँगलैंड लौट खाया।
- (६) जॉन डेविश—इसने १४८८ में तीसरी बार समुद्र-पात्रा की। समुद्र के यात्रियों में ड्रक से दूसरे नंबर पर इसी की गयाना की जाती है। ग्रीन्लैंड के पास इसी के नाम पर एक जॉन डेविश स्टेट है।
- (७) रैले इसका विचार स्वेनियों के सदश ही श्रमेरिका श्रादि देशों में उपनिवेशों को बसाना था। इसका वर्णान श्रागे चल्लकर किया जायगा।

### (३) इँगलेंड श्रीर स्पेन का युद्ध

इँगलैंड श्रीर स्पेन का युद्ध (१४८४)—स्पेनी क्षोग देक को डाकू से भी बढ़कर बुरा समक्षते थे। उसने स्पेनी राज्य के ख़ज़ानों को लुटा था और स्पेनियों की संपित्त पर डाका मारा था । फ़िलिप ने ड्रेक को रानी से माँगा । कारण, वह ड्रेक को उसके अपराधों का दंद देना चाहताथा ।

इन्हीं दिनों जेसुइट जोगों का मुंह इँगलैंड पहुँचा था। श्रंजो-विवाह का मामला भी इसके कुछ ही दिनों के बाद शुरू हुआ था। रानी ने देक को नाइट बनाया था। रानी उसके साहस और उत्साह के कामों को बहुत पसंद करती थी। यही कारण है कि रानी ने फ्रिजिप का कहा नहीं माना। देक को उसके सिपुर्द नहीं किया।

स्पेनी दूत के इँगानैंड से बाहर निकाले जाने के हपरांत फ़िलिप ने आंग्लों की संपत्ति को जूटना शुरू किया। उसके साम्राज्य में जहाँ कहीं आंग्ल रहते थे, उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया।

रानी ने इसका बदला लेने के लिये देक और फ़ावि-शर को नियुक्त किया । इन दोनों सामुद्रिक दाकुश्रां ने १४८४ में बीगो नाम के स्थान को लूटा । ये लोग वेस्ट इंडीज़ की श्रोर शील्ल ही रवाना हुए । १४८७ में मैरी की हत्या होते ही स्थेन ने हॅगलैंड से लुक्समखुझा लड़ना शुरू कर दिया । क्रिलिप ने श्रपने जहाज़ों को एकत्रित किया श्रोर हूँगलैंड पर हमला करने की पूरी तैयारी की । देक चुपके-ही-चुपके कैडिज़ में जा पहुँचा और स्पेन के जहाज़ी बेहे में श्राग लगाकर बहुत-से जहाज़ हुवा श्राया । इससे फ़िलिप के क्रोध की सीमा न रही । उसने १४८८ में एक श्रीर जहाज़ी बेहा तैयार किया, श्रीर वह इँगलैंड पर हमला करने का मौका देखने लगा।

फ़िलिप का इँगलैंड पर श्राक्रमण करने का उपाय-फ़िलिप श्रपने जहाज़ी बेड़े को फ़्लैंडर्ज़ में रवाना करना भौर वहाँ से ही परमा की सेना को इँगलैंड के किनारे पर उतारना चाहता था। क्रिलिप को यह आशा थी कि इँगलैंड में स्पेनियों के पहुँचते ही श्रांग्ल कैथोलिक खोग विद्वोष्ठ कर देंगे श्रीर स्पेनियों के साथ श्रा मिलेंगे। मैरी के मरते ही फ्रिलिप ने इँगलैंड पर आक्रमण करने का श्रद्धा मौका पाया । उसने श्रांग्ल-राज्य पर श्रपना श्रिधिकार प्रकट किया । क्योंकि जॉन श्रीफ् घेंट की श्रीर से ट्युडरों की श्रपेक्षा वहीं नज़दीकी राजा था । रानी स्थल में स्पेनियों से लड़ने से डरती थी, क्योंकि उसके पास कोई स्थिर सेना न थी । श्रतः उसने स्पेनियों को हुँगलैंड में उतरने से रोकना चाहा । श्रांग्लों को सामुद्रिक युद्ध में भात्म-विश्वास था । हाकिंज़ तथा ड्रेक के पास अच्छे-अच्छे खड़ाक् जहाज़ थे। स्पेनियों और आंग्लों के जहाज़ी बेदे में जो भेद था, वह इस प्रकार दिखाया जा सकता है-

स्पेनी बेडा

- (१) स्पेनियों के जहाज़ (१) श्रांग्लों के जहाज़ भी बहुत बड़े, जल के जपर उठे हुए श्रीर P. Can भारी थे, पर शीघ-गामी न थे।
- श्रांग्ल बेडा
  - काफ़ी बड़े थे, परंतु स्पेनियों से छोटे ही थे। उनका बहुत-सा भाग जल में था। वे हल्के श्रीर तेज चलनेवाले थे।
  - (२) तोषें, बंदू कें श्रीर बा-रूर थोडी थी।
  - (३) स्पेनी जहाज़ ब्यापार (३) केवल लड़ने के लिये तथा बोक्स उठाने ही के योग्य थे। वे लंबी यात्रा न कर सकते थे।
  - ( ४ ) स्पेनियों का सामुद्धिक सेनापति,न्युक मैडीवा-सिडोनिया था। इसके मातहत जो सेनापति

थं, वे सामुद्रिक युद्धी को न जानते थे।

- (२) हाथियारों से खुब सु-सिजित थे।
- ही बनाए गए थे।

( ४ ) श्रांग्लों का सामुद्रिक सेनापति लॉर्ड हावर्ड था। इसकी मातहती में ड्रेक, हाकिंज़ श्रीर फ़ाविशर श्रादि सेना-पति थे। ये लोग बीसों बार सामुद्रिक ही अधिक थे और

मञ्जाह बहुत ही कम।

युद्धों में स्पेनियों को पराजित कर चुके थे। (१) इसमें सिपाही बहुत (१) इनमें सिपाही थोड़े थे और महाह बहुत द्यधिक इन्होंने शीव्रगामी होने के कारण स्पे-नियों को तंग करना ही सोचा भौर बरा-

> बरी की लड़ाई से श्रापने को बचाया।

(६) सिपाही श्रीर मञ्जाह (६) श्रांग्लों के जहाज़ सा-साधारण योग्यता के थे। मृद्धिक डाक्श्रों से भरं हए थे।

दोनों श्रोर के जहाज़ी बेड़ों की देखने से स्पष्ट है कि श्रांग्ल श्रख-शस्त्र से सुसज्जित होने के कारण शीधगामी जहाज़ीं तथा हेक, फ़ाविशर चादि के सुप्रबंध तथा साहसी कार्यों से स्पेनियों पर शीव ही विजय प्राप्त कर सकते थे। वास्तव में यही हुआ।

स्पेनी बेहे का नाम अजय आमें हा था। स्वेनियों की श्रपने जहाज़ी बेढ़े के बढ़े होने का बहुत ही घमंड था। दैवसंयोगवश श्रारंभ से ही इस बेड़े पर विपत्ति पर

विपत्ति पइने लगी । लिसबन से मई में यह चला। परंतु तूफान के कारण श्रागे न बढ़ सका । १६ जुलाई को स्पेनी श्रामंडा श्रांग्ल चैनल में पहुँचा श्रीर सामुद्रिक तूफान के कारण डोवर की श्रोर बह गया। श्रांग्लों ने श्रपने जहाज़ी बेड़े के द्वारा स्पेनिश श्रार्मडा पर पीं से हमला कर दिया । सप्ताह-भर तक युद्ध होता रहा। आंग्ल वायु के प्रवाह के साथ अपने जहाज़ी बेड़े को रखते थे, श्रोर स्पेनी श्रामीडा पर बुरी तरह से चोट पहुँच।ते थे । श्रार्मडा के एक-एक जहाज़ को श्रांग्लों ने काट दिया श्रीर बहुत-से जहाज़ों को श्रपने काबू में कर लिया। लाचार होकर स्पेनी श्रार्मडा ने श्रपना लंगर कैले में डाल दिया। श्रांग्लों ने बहुत-सी अनावों में श्राग लगा दी स्रीर उनको स्पेनी जहाज़ों के बीच में छोड़ दिया। इस से स्पेनियों के बहुत-से जहाज़ जल गए श्रीर उनको केले छोड़कर भागना पड़ा । श्रांग्लों ने भागते हुए श्रामंडा का बुरी तरह पीछा किया । लाचार होकर स्पेनियों ने श्रांग्लों से भयंकर युद्ध किया । यह युद्ध ग्रेविजाइंस पर २६ जुलाई के दिन लगातार ६ घंटे तक होता रहा । इस युद्ध के अनंतर उन्होंने नियमपूर्वक पीछे हटना शुरू किया श्रीर धनुकृत वायु की प्रतीक्षा की। बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी जब उन्हें माफ्रिक हवा न मिली, तो उन्होंने स्कार्तींड का चकर लगाकर

लिसबन पहुँचने का विचार किया । इस यल में उनके आधे जहाज़ नष्ट हो गए श्रीर वह इँगलैंड पर हमला न

इँगलैंड की विजय का परिणाम-मार्मडा की पराजय से इँगलैंड एक भयंकर विपाति से षच गया। वहाँ प्रोटेस्टेंट मत सदा के जिये स्थिर हो गया। इसी युद्ध से इँगलैंड एक नौ-शक्ति-संपन्न राज्य बन गया, उसके ब्यापार श्रीर उपनिवेशों की नींव पड़ गई । स्कॉटलैंड श्रीर हुँगलैंड की एकता का बीज भी इसी विजय से उत्पन्न समक्ता जाता है, क्योंकि यदि इँगलैंड का राजा फ़िलिप बन जाता, तो जेम्ज़ की मातहती में दोनों देश एक दूसरे से जुड़ न सकते । इस पराजय से स्पेन की शक्ति क्षीण हो गई। योरप में कैथोलिक-मत का फैलना रुक गया । हालेंड सदा के लिये फ़िलिप के अत्याचारों से छटकारा पा गया। योरप के इतिहास में श्रीर इँगलैंड के जीवन में इस युद्ध का बहुत बड़ा स्थान है। नवीन इँगलैंड की नींव इसी विजय से पड़ी, ऐसा समभा जाता है।

फ़्रांस का हैनरी चतुर्थ (१४८६) — फ्रांस पर हँग-तेंड की विजय का बहुत ही श्रच्छा प्रभाव पड़ा। फ्रांस में कैथोत्तिकों श्रोर काल्विनिस्टों का क्रगड़ा श्रंतिम सीमा तक जा पहुँचा। कैथोत्तिक लोगों ने हैनरी तृतीय का सत्या- नास कर दिया श्रीर स्पेन के किलिप को श्रपना नेता नियत किया । कुछ ही दिनों के बाद हैनरी को किसी कैथोलिक ने मार हाला । उसकी मृत्यु के बाद बाबून का ड्यूक हैनरी चतुर्थ के नाम से फ़ांस के सिंहासन पर बेटा । यह बुद्धिमान्, चतुर श्रीर एलिज़बेथ के समान ही धार्मिक सिंहणुता का पक्षपाती था। इसने नैंटे की उद्योषणाश्रों (edict of Nantes) के द्वारा फ़ांस में भी धार्मिक सिंहणुता का प्रचार किया। इसने धीरे-धीरे बेरप के सम्राटों में एक उच्च स्थान प्राप्त कर लिया। इसने रानी एलिज़बेथ से मित्रता का व्यवहार किया श्रीर दस बरसों तक दोनों ही स्पेन की शक्ति को नष्ट करने का यत करते रहे। १४६६ में फिलिप ने फ़ांस से संधि की श्रीर संधि के बाद ही मर भी गया। इसकी मृत्यु के बाद स्पेन की शक्ति सर्वथा नष्ट हो गई।

स्पेन के साथ युद्ध (१४८६-१६०३)—ए जिज बेथ की मृत्यु तक इगलेंड और स्पेन का युद्ध चलता ही रहा। ये सब युद्ध समुद्ध पर ही हुए । इन युद्धों में इंगलेंड ने सफलता नहीं प्राप्त की, वयोंकि स्पेनी लोग भी आंग्लों के समान ही समुद्ध-युद्ध में निपुणता प्राप्त कर चुके थे। १४८६ में डेक ने जिस्बन पर आक्रमण किया, परंतु कृतकार्य न हो सका। १४६१ में लॉर्ड टॉमस हावर्ड ने अज़ोज़ं (Azores) पर आक्रमण किया। स्पेनी बेडे के शिक्षशाली होने के कारण उसको पीछे लौटना पड़ा। हावर्ड का एक जहाज़ सर रिचर्ड ग्रैनिवल के पास था। यह स्पेनी जहाज़ों के बीच में फँस गया। उस पर ग्रैन-विल ने स्पेनी जहाज़ों को चीर-फाड़कर निकल जाने का यल किया। रैवन्ज़-नामक स्थान पर बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। उसने घायल होकर ही हार मानी। इस युद्ध की कहानियाँ बहुत दिनों तक आंग्लों को उत्तेजित करती रहीं।

१४६४ में ड्रेक श्रीर हार्किज़ ने वेस्ट इंडीज़ पर धावा मारा। स्पेनी लोग पहले ही से तैयार थे। इसका परि-गाम यह हुश्रा कि इन दोनों को ख़ाली हाथ लौटना पड़ा। इसके श्रगले ही साल फ़िलिप ने कैडिज़ पर दूसरा श्रामंडा तैयार किया। लॉर्ड हावर्ड श्रीर लॉर्ड डावरेक्स ने कैडिज़ पर इमला किया श्रीर दूसरे श्रामंडा को भी नष्ट कर डाला। इन्होंने कैडिज़ पर प्रभुख प्राप्त किया। इससे स्पेनियों को शिक्षा मिल गई। उन्होंने इँगलैंड पर घड़ाई करने का विचार ही छोड़ दिया। १४६८ में फ़िलिप की मृत्यु होने पर इस प्रकार की तैयारियाँ किसी भी स्पेनी राजा ने नहीं कीं।

रानी के श्रांतिम वर्षों में श्रांग्लों ने भ्रमेरिका में उप-निवेश स्थापित करने का यस किया । ११८३ में सर हैनरी हंग्रे गिल्बर्ट ने न्यू फाउंडलैंड में श्रांग्ल उपनिवेश स्थापित करना चाहा, परंतु सफलता नहीं हुई। घर को जीटते समय समुद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। १४८४ से १४६० तक सर वास्टर रें जो ने वर्जीनिया में तीन वार उपनिवेश स्थापित करने का यह किया। उसकी राजा का पद प्राप्त करने की इच्छा थी, इसिं वे वह स्वयं वर्जीनिया में नहीं गया और इसी से उसका यह भी व्यर्थ गया। रानी की मृत्यु के समय विदेशों में एक भी श्रांग्ज उपनिवेश नहीं था।

#### (४) एलिजवेथ और आयरलैंड

यह पहले ही दिलाया जा चुका है कि हैनरी श्रष्टम ने श्रायरलैंड को इँगलैंड के श्रधीन रखने के लिये क्या-क्या उपाय किए। हैनरी के बाद मैरी के समय तक इसी प्रकार के उपाय किए गए, परंतु सफलता किसी को भी न प्राप्त हुई। एलिज़बेथ बहुत ही कंजूस थी। वह श्रायरलैंड को वश में करना चाहती थी। परंतु उसके लिये रुपए नहीं ख़र्च करना चाहती थी। इसलिये उसने श्रीपनिवेशिक शैली प्रहण की। रानी मैरी ने श्रायरलैंड के जो प्रांत जीते थे, उनका नाम किंग्ज़ काउंटी श्रीर कींज़ काउंटी रक्ला। इन काउंटियों में दो शहर भी बसाए गए। उनमें एक का नाम फ्रिलिप्स टाउन श्रीर दूसरे का नाम मैरी-टाउन रक्ला गया।

रानी एजिज़बेथ कैथोजिक मत के विरुद्ध थी। उससे पेहजे के श्रांग्ज राजा लोग श्रायरिश सरदारों ही के द्वारा आयरलैंड का शासन करते थे । परंतु १४४८ से १४६७ तक जो-जो घटनाएँ हुई, उन्होंने रानी को इस वात के शिये विवश किया कि वह श्रायिश सरदारों के द्वारा श्रायरलैंड का राज्य श्रीर शासन करे। श्रलस्टर में श्रो-नील का एक प्रसिद्ध वंश था । हैनरी श्रष्टम ने इस वंश को अपने काबू में रखने के लिये श्रलस्टर के ज़र्मी-दार को अर्ज की उपाधि दी । जब वह अर्ज बहुत ही ब्दा हुन्ना, तब उसने हैनरी श्रष्टम से प्रार्थना की कि असकी अर्ल की उपाधि पुरतेनी बना दी जाय। उसके सब से बड़े पुत्र को उसकी नीति पसंद नहीं थी। वह श्रांग्ल राजा की दी उपाधियों को घृणा की दृष्टि से देखता था । उसने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । पिता को ज़र्मीदारी से निकाल दिया। उसके जिन-जिन भाइयों ने विरोध किया, उन्हें भी यमलोक पहुँचा दिया। श्रो-नील की बहादुर जाति ने उसको श्रपना नेता बनाया, श्रीर श्रवस्टर को स्वतंत्र कर बिया। एविज्ञबेथ ने उस बीर पुरुष को श्रपने वश में करना चाहा, परंतु सफल न हो सकी । १४६७ में सर फ़िलिप सिडनी के पिता सर हैनरी क्रिलिप ने उस वीर के साथ युद्ध किया। श्रायरलैंड के दुर्भाग्य से श्रो-नील को एक विरोध रखने-वाली जाति के सरदार ने मार डाजा। इससे श्रलस्टर इँगलैंड के हाथ में श्रागया।

रानी ने श्रकस्टर का शासक श्रर्ल श्रॉफ् एसेक्स की नियत किया । उसने वहाँ पर श्रांग्क प्रोटेस्टेंटों की बसाया। परंतु इस काम में वह कृतकार्य नहीं हो सका। श्रक्तस्टर वहाँ की श्रसकी रहनेवाकी जाति के ही हाथ में श्रा गया।

एलिज़बेथ के शत्रुयों ने श्रायरलेंड की श्रपना श्रद्धा बनाना चाहा। फ़िलिय ने सिपाही श्रौर पोप ने पादरी श्रायरलैंड में भेजे। उन्होंने श्रायरिश्में को रानी के विरुद्ध कर दिया। मनस्टर में भयंकर विद्रोह हो गया। इस स्थान में स्कैट्स जैरल्ड का वंश रहा करता था। इनके नेता का नाम श्रलं श्रॉफ् इस्मन था । रानी ने मंस्टर प्रांत के साथ बड़ी क्रता का व्यवहार किया। उसने उस प्रांत को उजाइ दिया श्रीर वहाँ पर श्रॅगरेज़ों को बसाया। उन्हीं को वहाँ की सारी भूमि बाँट दी । परंतु फिर भी बहुत थोड़े श्रांग्ल श्रायरलैंड में गए। जो श्रांग्ल वहाँ बसने लगं, उनको श्रायरिशों ने बहुत श्रिधक सताया। यह उपनिवेश भी वहाँ श्रसफल ही रहा। यह होने पर भी रानी की कृरता श्रीर भय से बीस बरस तक श्रायरलैंड में शांति रही प्रथीत् प्रायरिशों ने सिर नहीं उठाया। परंतु उसका परियाम यह हुन्ना कि रानी की क़्रता से तंग आकर आयरिशों ने आपस में एकता बढ़ाना शुरू कर दिया। इस संगठन के कारण १४६८ में श्रायरलैंड में फिर विद्रोह हो गया। विद्रोहियों का नेता शान का भतीजा था। झलस्टर श्रोर मंस्टर में भी विद्रोह हो गया, क्योंकि मंस्टर में इस्मन पहुँच गया था।

इस विद्रोह का दमन करने के लिये रानी ने आर्क ऑफ् एसेक्स को भेजा। यह योग्य पुरुष नहीं था। इसिलये विद्रोह के दमन में इसको सफलता नहीं प्राप्त हुई। यह रानी की आज्ञा के बिना ही हँगलैंड को लौट गया। रानी को इसने आपने खूनी कपड़े दिखाए और आपनी कठिनाइयों व कष्टों का वर्णन किया। सब सुनने के बाद रानी ने इसे कैंद्र कर दिया और फिर कुछ दिनों के बाद छोड़ भी दिया।

श्रविध समाप्त होने पर रानी ने इसे शराब का एका-धिकार नहीं दिया, इस पर इसने विद्रोह करने का यल किया। परंतु किसी भी श्रांग्ल ने इसका साथ नहीं दिया।

रानी ने एसेक्स के बाद लॉर्ड माउंटज्वाय (Lord Mountjoy) को श्रायरलेंड भेजा । इसने श्रपनी शक्ति श्रोर निर्दयता से विद्रोह को शांत कर दिया । श्रोनीस्त्र ने चिरकाल तक श्रलस्टर में श्रांग्लों का विरोध किया । परंतु रानी की मृत्यु से पहले उनको भी हँगलेंड की श्रधीनता माननी पड़ी । लॉर्ड माउंटज्वाय की निर्दयता ने श्रायरिशों के हृदयों को घायल कर दिया । उन्होंने श्रांग्लों से घृणा करना शुरू किया और श्रपने को उनके पंजे से निकालना चाहा ।

#### (५) एलिजनेथ के अंतिम दिन

श्रायरलेंड-विजय के उपरांत स्कॉट्लंड श्रीर वेल्स की श्रपने साथ मिलाने की श्रोर श्रांग्ल जनता का ध्यान गया। त्रिलियम मार्गन ने वेल्श-भाषा में बाइबिल का भनुवाद किया। इससे वेल्स में भी इँगलैंड का प्रोटेश्टेंट मत ही फैलने लगा। स्कॉट्लेंड पहले से ही प्रोटेश्टेंट था। श्रतः इन धार्मिक युद्धों के दिनों में स्वाभाविक रूप से ही श्रांग्लों से स्कॉच लोगों की मित्रता हो गई। एलिज़-वेथ की मृत्यु होने पर लोग स्कॉच राजा जेम्ज़ को ही इँगलेंड का भी राजा बनाने के लिये उचत हो गए।

सेसिल एसेक्स श्रीर रैले—स्पेन-विजय के बाद श्रांग्लों की समृद्धि दिन-दूनी रात-चैंगुनी बदने लगी। श्रायरलैंड जीता जा चुका था। पोप श्रीर जेसुइट लोगों का कुछ भी भय न था। इँगलैंड समृद्ध का स्वामी था। यहीं कारण है कि इंसों के समान ही उसने भी योरप के ज्यापार को श्रपने हाथ में करने का यहां किया।

एिल ज़बेश बुर्दी हो गई थी । उसके मित्र श्रीर बंधु भी जीवित न थे । ऐसी दशा में शोक के कारण वह एकांत में ही रहना पसंद करती थी । १४६८ में वर्धने मृत्यु को प्राप्त हुआ । उसने श्रपने पुत्र सर राबर्ट सेसिल को सब राज-काज सौंप दिया । एसेक्स श्रीर रैले ने स्पेन स युद्ध जारी रखने का यक्ष किया । मगर राबर्ट सेसिल ने बुद्धिमानी से इस काम को नहीं किया। बुढ़ापे के दिनों में एसेक्स से रानी नाराज़ हो गई थी। रानी ने उसे मरवा ढाला। इससे भी रानी को बड़ा धका पहुँचा।

बुढ़ापे के दिनों में प्रजा से रानी का ज्यवहार कठोर श्रोर क्रूर हो गया था। विट्गिफ्ट ने प्यूरिटन लोगों को ज्यर्थ ही सताना शुरू किया। रोमन कैथोलिकों पर भी किसी तरह की दया नहीं की गई। कारागार श्रपराधियों से भर गए थे।

पिलज़बेथ श्रीर पार्लियामें ट-रानी के राज्य-काल में लोक-सभा ने फिर शिक्त प्राप्त करना श्रारंभ किया। इसका मुख्य कारण यही था कि लोक-सभा के सभ्य धर्म के जोशीले श्रीर सुधारों के पक्षपाती थे। कैथोलिकों को तंग करने के लिये लोक-सभा ने रानी को धन की बहुत ही श्रिष्ठिक सहायता पहुँचाई। निम्न-लिखित बातों के लिये लोक-सभा ने रानी को तंग भी बहुत ज्यादा किया। वे बातें ये हैं—

- (क) विवाह करने के लिये।
- (स्त्र) प्यृत्दिन क्योगों को श्रिधिकाधिक श्रिधिकार देने के स्त्रिय।
- (ग) विदेशों में रहनेवाली प्रोटेस्टेंट जातियों को सहायता देने के लिये।

रानी इन तीनों बातों से घबराती थी । इसीलिये

उसने लोक-सभा के बहुत कम श्राधिवेशन किए । ४४ वर्षों में केवल १३ बार लोक-सभा के श्राधिवेशन हुए । सभा को वश में रखने के लिये रानी ने कुछ नए-नए बरों को भी प्रतिनिधि भेजने का श्रधिकार दे दिया। वह उन बरों से श्रपनी इच्छा के श्रनुकूल ही प्रतिनिधि चुनवाती थी। महामंत्री भी लोक-सभा का सभ्यथा, इसलिये वह लोक-सभा को रानी के श्रनुकृल रखता था। जो सभ्य कुछ स्वतंत्रता प्रकट करते थे, उन्हें रानी केंद्र करवा देती थी।

११६७ में लोक-सभा नं रानी से प्रार्थना की कि वह एकाधिकारों को हटा दे । इन एकाधिकारों से चीज़ों के दाम बहुत आधिक चढ़ गए थे। ऊपर लिखी हुई प्रार्थना पर रानी ने ध्यान नहीं दिया। १६०३ की लोक-सभा ने एकाधिकारों की सूची पढ़ी। एक सभ्य ने पूछा कि "इन एकाधिकारों में क्या रोटी का बेचना शामिल नहीं है ? अगर इसका कुछ प्रतिकार नहीं किया गया, तो इसका भी एकाधिकार हो जायगा।"

सभ्यों के शोर मचाने पर रानी ने एकाधिकारों को हटाना मंजूर कर लिया। इस पर सभा ने रानी को धन्य-वाद दिया। १६०३ के मार्च की २४ ता० को रानी की मृत्यु हुई।

सन्

मुख्य घटनाएँ

१४८८

स्पेनी श्रामेडा का पराजय

| <b>~</b> ·  | 6, 16, 17, 17, 1            |
|-------------|-----------------------------|
| <b>१</b>    | रैवन्ज़ का युद्ध            |
| १४६६        | केंडिज़ की विजय             |
| १४६७        | एकाधिकारों के विषय में लोक- |
|             | सभा का रानी से पहला कगड़ा   |
| १४६८        | श्रायरलैंड का विद्राह       |
| १६०१        | एकाधिकारों के विषय में      |
|             | लोक-सभा का रानी से दूसरा    |
|             | ऋगड़ा                       |
| <b>१६०३</b> | एक्रिज़बेथ की सृत्यु        |
|             | •                           |

खादर-संश का राज्य

3 8Z

#### नवम परिच्छेद

## टयूडर-काल में इँगलैंड की सभ्यता

(१) इँगलैंड की राजनीतिक दशा

व्यूहर-काल में ही हँगलेंड मध्ययुग ( Middle Age ) से नवीन युग में प्रवेश करता है। सब तरफ परिवर्तन-ही-परिवर्तन हुन्ना। विद्या-विचार ने नवीन रूप प्राप्त किया श्रीर धर्म में भी नए ढंग का परिवर्तन श्रा गया। एलिज़ बेथ ने हँगलेंड में प्रपनी धार्मिक सहिष्णुता ( Religious Tolaration ) का प्रचार किया। इँगलेंड को उसने एक ऊँचे स्थान पर पहुँचा दिया। उसी के राज्य में विद्या तथा विचार ने स्थिर उन्नति प्राप्त की श्रीर पुराने हँगलेंड को नया हँगलेंड बना दिया नै

खुडर·एकतंत्र राज्य—खूडर राजों ने इँगलैंड की शासन-पद्धति को स्थिर रूप दे दिया। उन्होंने प्रजा को प्रसन्न करके श्रपनी योग्यता से स्वेच्छाचारी राजा का रूप धारण किया । उनके स्वेच्छाचार से इँगलैंड को श्रच्छी तरह मालुम पड़ गया कि उसकी शासन-पद्धति में कहाँ क्या दोष है। इसका मृख्य कारण यह था कि व्युडर राजों ने श्चांग्ल शासन-पद्धति की धाराश्चों को नहीं तोड़ा । उन्हों-ने लोक-सभा-से शक्तिशाली एंजिन को श्रपने काबू में कर लिया श्रीर उससे मनगाने दंग से काम लेना शुरू कर दिया । उनके स्वेच्छाचार का विरोध किया जा सकता था। मगर सवास्त्र तो यही था कि विरोध करता कौन? हैनरी ऋष्टम ने पुराने चर्च का सत्यानास कर दिया था। उसने विश्वपों की शक्ति को भी मिटा दिया था। लॉई स्रोग फलों के युद्ध में लड़कर पहले ही ख़तम हो चुके थे। जो लॉर्ड बच गए थे, उनमें भी वह सामर्थ्य न थी, जिससे वे व्युडर राजों के स्वेच्छाचार को कम कर सकते। यह सब होने पर भी व्युडर राजों का स्वेच्छाचार हैनरी श्रष्टम के बाद ही समाप्त हो जाता, श्रगर श्रांग्ल-सिंहासन पर एलिज़बेथ-सी बुदिमती, चतुर और राज-नीति-निप्रा स्त्री राज्य करने के लिये न बैठती। एलिज़-बेथ ने श्रांग्ल-जनता को श्रपने विरुद्ध उठने का श्रवसर ही नहीं दिया। वह उसी धमें को पसंद करती थी, जिस- के प्रचार के लिये ष्रांग्ल जनता उत्सुक थी। कैथोलिक लोगों के विरोधों श्रीर षड्यंत्रों से उसकी शक्ति श्रीर भी श्रिधिक बढ़ गई। वह श्रांग्ल जनता की श्राँखों का तारा बन गई। उसने स्पेन के श्राक्रमण से हुँगलैंड को बचा दिया। उसको नौशक्ति-संपन्न भी बनाया। हसीसे जनता ने उसको श्रीर भी श्रिधिक प्यार करना शुरू किया। ऐसी दशा में रानी श्रगर लोक-सभा को मनमाने ढंग पर चला सकी, तो उसमें श्राश्चर्य ही क्या है ?

व्युडर राजों के समय में लोक-सभा — श्रभी लिखा जा चुका है कि व्युडर राजों ने लोक-सभा का विरोध नहीं किया। उन्होंने लोक-सभा को श्रपनी इच्छा के श्रनुसार चलाया। एलिज़ नेथ के राज्य के श्रंतिम दिनों तक लोक-सभा ने चूँ तक नहीं की। रानी ने जैसा कहा, वैसा ही कर दिया। व्यूडर-काल में लोक-सभा का पहला रूप नहीं रहा। वह राजा की दासी बन गई। व्यूडर राजों ने पुराने जमाने की लॉर्ड-सभा को भी सर्वधा सब तरह से बदल दिया, उसकी उइंडता श्रोर उच्छूं खलता को बिल्कुल मिटया-मेट करके उसे एक धार्मिक सभा का रूप दे दिया। श्रमको धर्म-संशोधन की ही श्रधिक चाह थी। हैनरी श्रष्टम के समय में लोक-सभा के श्रंदर धार्मिक पादियों की संख्या कम हो गई श्रीर खांडों की संख्या बद गई। १४३६ में तो विश्रपों की संख्या नाममात्र को ही रह

गई। प्राचीन काल में लॉर्ड-सभा के श्रंदर पुराने घरों के उद्दंड स्वेच्छाचारी बैरन लोग थे। किंतु ट्यूडर-काल में उनमें के वे ही बैरन सभ्य रह गए, जो चर्च संपत्ति को लूटकर श्रमीर बने थे। इनमें वह वीरता श्रीर श्रामिमान न था, जो हावर्ड, नैविल श्रीर पर्सी के घराने के लॉर्डी में था। रसल, कैवांडिश श्रीर सैसिल श्रादि ट्यूडर-काल के लॉर्ड नाममात्र को ही लॉर्ड थे। उनमें शासन श्रार न्याय करने की शिक्ष बहुत ही कम थी। राजा की इच्छाचों के श्रनुसार ही उनको चलना पड़ता था।

हैनरी श्रष्टम ने लोक-सभा के सभ्यों की संख्या बहुत ही श्रिधिक बढ़ा दी थी। उसने वेल्स, चैशायर तथा श्रन्य नए-नए बरों के लोगों को भी लोक-सभा में प्रति-निधि भेजने का श्रिधकार दे दिया था। इससे राजा की शक्ति कुछ वर्षों के लिये बहुत ही श्रिधिक बढ़ गई।

राजा श्रोर लोक-सभा— खूडर-काल में राजा श्रोर प्रजा का बहुत कम विरोध हुआ। इसका मुख्य कारण यह था कि दोनों ने ही श्रपने-श्रपने कामों को समक्ष लिया था। राजा लोक-सभा के कामों में इस्तक्षेप नहीं करता था श्रोर लोक-सभा राजा के काम में विशेष रूप से इस्तक्षेप नहीं करती थी। लोक-सभा का मुख्य काम नए-नए नियमों का बनाना श्रोर राज्य-कर लगाना था। राजा का काम उन नियमों पर प्रजा को चलाना श्रोर राज्य-

कर एकत्र करना था । इसका परिणाम यह हुन्ना कि सब तरफ़ राजा की शक्ति बद गई। स्थानीय तथा मुख्य राज्य में राजा का ही दबदबा था । वह जिस प्रकार चाहे, शासन करे । यह राजा पर ही निर्भर था कि कौन-से राज्य-नियमों पर चलने के लिये प्रजा को विशेष रूप से बाधित किया जायगा श्रीर कौन-से राज्य-नियमों पर चलने के लिये विशेष रूप से बाधित न किया जायगा। इसी शक्ति के सहारे एलिज़बेथ इंगलेंड में धार्मिक सहिष्णुता की नीति को चला सकी श्रीर हैनरी तथा मैरी खून की नदियाँ बहाने में सफल हो सके। परंतु प्रजा ने किसी का भी विरोध नहीं किया; क्योंकि जो कुछ वे करते थे, वह लोक-सभा के नियमों के श्रनुकृल ही करते थे।

राजा तथा मंत्री—चूडर-काल में राजा लोग भ्राप भ्रापने मंत्री रहे। उन्होंने राज्य की बागडोर पूर्ण रूप से भ्रापने ही हाथ में रक्खी। कहाँ युद्ध करना है भ्रोर कहाँ नहीं करना है, इसका निश्चय वे ही लोग करते थे। जनता इस मामले में कुछ भी दख़ल नहीं देती थी, श्रोर न दे ही सकती थी। यह सब होने पर भी शासन का काम इतना बढ़ चुका था कि उसको प्रत्यक्ष रूप से स्वयं करने में चूडर-राजा लोग श्रसमर्थ थे। यही कारख है कि उन्हों- ने श्रपनी नीति के श्रमुकूल मंत्रियों को चुना श्रोर देश

के शासन का बहुत कुछ भार उनके ऊपर ढाल दिया । मंत्री प्रायः पुराने राजधराने के लोग ही होते थे । वे मौजी होते थे, इसी कारण राजा लोग इन पर अधिक विश्वास नहीं करते थे । वे बहुत सोच-समककर दो मनुष्यों को चुन लेते और उन्हीं से गुप्त बातों के बारे में सजाह करते थे । एजिज़बेथ के समय में वे दोनों मंत्री राष्ट्र-सचित्र (Secretaries of State ) के नाम से पुकारे जाते थे। राष्ट्-सचिव प्रायः साधारण जनता में से ही चुने हुए होते थे। वे अवसर नीच वंश के ही हुआ करते थे। अपने परिश्रम, बुढिमानी श्रीर चतुरता से ही वे उक्र उच पद पर पहुँच जाते थे। स्वामी का हित ही उनका मुख्य उद्देश होता था । उन्हीं के क्रक तथा श्रधीन शासकों से इँगलैंड के श्राधुनिक सिविल-सर्विस का उदय समभा जाता है, जिस पर कि श्राज कब श्रांग्ल-साम्राज्य का सारा-का-सारा भार है।

सभा ( The Council )—विशेष-विशेष श्रवसरों श्रीर किताइयों में राजा श्रपनी सभा से ही गृप्त मंत्रणा करता था। श्राज कल राजा की वही गृप्त सभा प्रिवी-कौंसिल ( Privy Council ) के नाम से प्रसिद्ध है । बहुत पुराने जमाने में प्रिवी-कौंसिल के स्थान पर कौंसिलियम श्राहिं-निरियम ( Concilium Ardinarium ) नाम की सभा ही राजा को सलाह दिया करती थी । यह सभा इस प्रिवी-

कौंसिल से बड़ी होती थी, इसीबिये गुप्त मंत्रवा के काम के लायक नहीं थी। ट्यूडर राजों की गुप्त सभा में २० से भी कम सभ्य होते थे । वे भिन्न-भिन्न विचार रखते थे और उनकी योग्यता भी भिन्न-भिन्न हुन्ना करती थी। ऐसा इसीलिये होता था कि राजा भिन्न-भिन्न-मामलों में भिन्न-भिन्न व्यक्तियों से सलाह ले और उचित निर्णय पर पहुँच सके । व्यूडर-काल में इस सभा की प्रधानता बहुत बढ़ गई थी। सभा के सभ्यों के लिये दिन-भर काम-ही-काम था । इसी कारण बहुत-से राज-नीतिज्ञ पुरुष व्यूडर-काल को गुप्त सभा का काल भी कहते हैं। यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि गुप्त सभा के पास किसी प्रकार की भी शक्ति न थी। उस-का मुख्य काम राजा या रानी की सलाह देना ही था। किंत यह राजा या रानी पर ही निर्भर था कि वे कहाँ तक उनकी सलाह के माफ़िक्न काम करें।

राजा की इच्छा के श्रनुसार कार्य और प्रबंध करना भी इसी सभा का कार्य था। सारांश यह कि चूडर-काल में इँगलैंड की मुख्य शासक-सभा गुप्त सभा ही थी। गुप्त सभा समय-समय पर राजा की धाजाओं को प्रजा के धागे प्रकट करती थी। उन श्राज्ञाओं को एक प्रकार से नवीन राज्य-नियम कहें, तो कुछ श्रनुचित न होगा। कभी-कभी लोक-सभा इन श्राज्ञाशों से चिद्र भी जाती थी, क्योंकि नए-नए राज्य-नियमों का बनाना लोक-सभा का काम था। श्रक्सर ऐसा भी होता था कि गुप्त सभा श्रपने कार्यों से लोक-सभा के श्रधिकारों पर भी हस्तक्षेप करती थी।

स्टार-चेंबर तथा स्थानीय सभाएँ (Star Chamber and the local Councils )—व्यहर राजा तोग बदे-बदे श्रपराधियों का न्याय-निर्णय एक सभा के द्वारा किया करतेथे। इस सभा में बड़े-बड़े जज तथा राज्या-धिकारी श्राते थे। सभा-भवन की छत में तारों के चित्र थे, इसी से इस सभा का नाम स्टार-चेंबर श्रर्थात तारक-न्यायालय था। व्याहर-समय में शांति तथा राज्य-नियम की स्थापना में इस सभा ने बड़ा भारी भाग लिया। यही सभा बड़े-बड़े राजदोहियों का निर्णय करती थी। स्टार-चेंबर के समान ही भिन्न-भिन्न ज़िलों में राजकीय न्यायालय स्थापित किए गए थे। यार्क नगर में उत्तरी न्यायाब्वय ( Council of the North ) श्रीर जड्जो में वेस्स-न्याया-खय ( Council of Wales ) बहुत भ्रच्छी तरह से भ्रपना काम करते रहे । इन सभाश्रों में पादिरयों का निर्णय नहीं होता था । इसीलिये एलिज़बेथ ने हाई कमीशन-न्यायास्य ( Council of High Commission ) स्थापित किया और उसी में पादिरयों के अपराधों का फ्रैसला करना शुरू किया । पादरी खोग हाई कमीशन-न्यायाखय के कट्टर शत्रु बन गए। वे इस सभा को अपनी स्वतंत्रता

का नाश करनेवाली समस्रते थे । स्टीवार्ट राजों के समय
में स्टार-चेंबर श्रोर उत्तरी न्यायालय ही लोगों पर श्रत्या-चार के काम करेंगे श्रोर राजों के स्वेच्छाचार व श्रत्या-चार के पूर्ण साधन बनेंगे । इसलिये इनके भाग्य का निर्णय स्टीवार्ट-काल में ही होगा। यहाँ पर हमको यही लिखना है कि खूडर-काल में उल्लिखित सब न्यायालय बहुत श्रच्छी तरह से श्रपना काम करते थे। शांति श्रोर नियम की स्थापना करने में इन्होंने बहुन कुछ किया। इसमें कुछ संदेह नहीं कि इन न्यायालयों के कारण भी खूडर राजों का स्वेच्छाचार पूरी तरह से बढ़ा श्रोर प्रजा उस स्वेच्छाचार को रोक नहीं सकी।

स्थानीय राज्य—प्रामें का प्रबंध प्रामीणों के ही हाथ में था। त्यूडर-काल में प्राचीन प्राम-सभाएँ सर्वथा हीनबल हो चुकी थीं, परंतु फिर भी राजा ने बहुत-से लोगों को यह श्रिधकार दे रक्खा था कि छोटे-छोटे मगइों का फैसला वे खुद कर लिया करें। प्रबंध तथा निर्णय का काम प्रामीणों के हाथ में होने से प्राम-वासियों को बहुत ही श्रिधक लाभ पहुँचा। वे शासन, न्याय श्रीर राज्य-नियम को कुछ-कुछ समक्तने लगे। स्टीवार्ट राजों के प्रति जब विद्रोह हुआ, तब इन प्रामीणों ने लोक-सभा को बहुत ही श्रिधक सहायता पहुँचाई। यह स्थानीय स्वराज्य का ही परिखाम था।

राजा के सिपाही-व्युडर-राजों ने सिपाहियों की सहायता के बिना ही स्वेच्छापूर्वक देश का शासन किया। उस ज़माने में इँगलैंड के श्रंदर स्थायी सेना नहीं थी। कुछ इने-गिने चुने हुए सिपाही होते थे, जो राजा के शरीर-रक्षक के तौर पर काम करते थे। कुछ थोड़ी-सी श्रीर श्रांग्ल-सेना भी थी, जो कैले, बार्विक तथा भ्रम्य आवश्यक दुर्गों की रक्षा करती थी । हैनरी श्रष्टम ने अपने श्रांतम दिनों में विदेशी सेना को अपने यहाँ रक्ला था । उसकी मृत्यु होने पर वह सेना इँगलैंड से हटा दी गई।

इँगतींह में यह राज्य-नियम था कि देश पर कोई विपत्ति पड़ते ही हरएक आंग्ल को सैनिक के तौर पर काम करना पड़ता था। एडवर्ड घष्ट तथा मैरी के बाद इन सैनिकों का स्थिर रूप से एक सेनापति नियुक्त किया जाता था, जिसे लॉर्ड लेफ्टिनेंट कहते थे । लॉर्ड लेफ्रिटनेंट के नीचे डिपुटी लेफ्रिटनेंट होता था, जो ग्रामीण न्यायाधीशों के समान ग्रामीण सेनापति का काम करता था । सारांश यह कि न्याय के समान ही सैनिक प्रबंध में भी याम-वासियों का यथेष्ट्र भाग था।

क्यूडर राजे इँगलैंड को नौ-शक्ति बनाना चाहते थे। उन्होंने जहाज़ों को बढ़ा श्रीर भच्छा बनाने का यह किया। स्पेनिश आर्मडा के आक्रमण के समय तक इग- तेंड के पास बहुत जहाज़ नहीं थे। यही कारण है कि राज्य को उस युद्ध में व्यापारी जहाज़ों से बहुत श्रधिक सहायता जेनी पड़ी।

#### (२) इँगलैंड की सामाजिक दशा

विचा श्रीर विचारों की उसति के साथ-साथ लोगों की सामाजिक उन्नति भी हुई । विहारों, मठों तथा चर्ची की संपत्ति लुटने से इँगलैंड की सामाजिक दशा में क्रांति आ गई । ग़रीब आदिमयों को चर्च के दान और श्रम का सहारा था । चर्च की संपत्ति नष्ट होने से वे लोग श्रश्न-पानी के लिये निःसहाय हो गए। लोगों में भेद-भाव पहले की ही तरह बना रहा। ग्राम-वासियों का म्राचार-व्यवहार साधारण म्रांग्लों से भिन्न था । ब्यापारी लोग दिन-दिन श्रमीर होते जाते थे। वकीलों श्रीर डॉक्टरों ने खब धन कमाना शुरू किया। समाज में इन लोगों की स्थिति भी बहुत ही ऊँची थी। हैनरी ष्ठम के डॉक्टरी कॉलेजों ( Colleges of Phygicians and Surgeons ) ने श्रव्छी उस्रति की । लोग श्रपने जहकीं को डॉक्टर बनाने के लिये खुशां से हर समय तैयार रहते थे। इसी कारण इन कॉलेजों में विदार्थियों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती ही चली गई । इस पर अभी प्रकाश हाला ही जा चुका है कि व्यापार दिनों-दिन उसत हो रहा था । ब्यापार की उन्नति से ब्यापारियों की समृद्धि का कुछ ठिकाना नहीं रहा । समृद्धि के कारण उनको राजनीतिक श्रिधिकार श्रिधिकाधिक प्राप्त हो गए । श्रांग्ल-जनता उनको मान्य-दृष्टि से देखने लगी ।

ए तिज़ नेथ खुद भी व्यापार से लाभ उठाती थी। देक ने जो लूटें की थीं, उनमें उसका भी हिस्सा था। ज़मीनों की क़ीमत दिन-ब-दिन चढ़ रही थी। ज़मीनें ख़री-दने में लोग बहुत ही अधिक लाग-हाँट करते थे । उसे पूँजी लगाने का एक बहुत श्रच्छा स्थान समभा जाता था। देश में बेकारी पहले की अपेक्षा बहुत ही कम हो गई। भिखमंगों ने भीख माँगने का पेशा छोड़कर काम करना शुरू कर दिया। ज़मीनों पर गेहूँ की खेती की जाने लगी। देश की आबादी पहले की अपेक्षा बहुत श्रधिक बढ़ गई । लोगों ने योरपियन राष्ट्रों से काश्तकारी का काम सीखा श्रीर भूमि पर नई-नई चीज़ें बोना शुरू किया। श्रायरेलेंड में प्रवासियों श्रीर रोज़गारियों की संख्या दिन-दिन बढ़ने लगी । कारण, वहाँ पर लोगों को धन लगाने का श्रद्धा मौका था। इसका परिणाम यह हुआ कि बायरबैंड में किसानों श्रीर रोजगारियों ने खूब धन कमाया । एतिज़बेथ की मृत्यु से पहले आयरलैंड में आ-लुओं की खेती शुरू हो गई थी।

प्रामीणों श्रीर नागरिकों के परस्पर मिलने से पुरानी गिलड की प्रथा टूटने लगी। कारीगर खोगों ने रुपए पाकर ज़मीनों को ख़रीदा श्रीर कारीगरी का काम छोड़ दिया। श्रिशित प्रामीय लोग कारीगरी के कामों को बड़ी तेज़ी से करने लगे। इससे इँगलैंड में उच्च कोटि की कारीगरी का नाश होने लगा। उसे रोकने के लिये रानी ने १५६३ का प्रसिद्ध राज्य-नियम ( Act of Apprentices ) पास किया। इसके श्रनुसार उन सब लोगों को ज्यापार-ज्यवसाय के काम करने से रोक दिया गया, जिन्होंने सात साल तक गिरुडों के नीचे काम न सीखा हो।

इस समृद्धि तथा उन्नति के साथ-साथ छोटे पादिशों की समृद्धि और उन्नति सदा के जिये रूक गई । चर्चों की संपत्ति जुट जाने से श्रपने परिवार का पालन करना भी उनके जिये कठिन हो गया । कवि ने ठीक कहा है— नीचैर्गच्छ्रत्युपरि च दशा चक्कनेमिक्कमेण।

दरिद्र-संरक्षण-नियम ( Poor Law )—१४६३ में ही रानी ने उन ग़रीबों की रक्षा के लिये उपाय किया। उसने १६०१ में दरिद्र-संरक्षक नियमों को पास कराया। इन नियमों के श्रनुसार हरएक पैरिश में एक-एक निरीक्षक नियत किया गया, जिसका मुख्य काम जनता पर राज्य-कर लगाना था। इस राज्य-कर के द्वारा दरिद्व लोगों को सहायता पहुँचाई जाती थी—उनको खाना-पीना श्रीर कपड़ा श्रादि बाँटा जाता था। १८३४ तक इसी प्रकार दरिद्व लोगों की रक्षा की जाती रही। १८३४

के बाद नए नियम बनाए गए, जिनसे दरिक्रों की दशा श्रीर भी सुधारी गई।

भोग-विलास की वृद्धि—इँगलैंड की श्रार्थिक उन्नति का सबसे बड़ा चिह्न यह भी था कि व्यूडर-काल में लोगों की रहन-सहन बहुत ही श्रधिक उन्नत हो गई। प्राचीन काल में गरीब लोगों के पास खाने-पीने को काफ़ी था। श्रमीर, ताल्लुकेदार, लॉर्ड लोग, नोब्ल श्रीर ड्यूक लोग ही भोग-विवास का जीवन व्यतीत करते थे। किंतु व्यूडर-काल में साधारण लोगों को भी भोग-विलास का जीवन व्यतीत करने का श्रवसर मिला। लोगों के मकान पहले की अपेक्षा बहुत ही अच्छे बन गए। वरों में भुआँ बाहर निकालने के लिये में टिलेशन और चिमनियों का प्रयोग किया जाने लगा। लोग चिमचे-काँटे से भोजन करने लगे। उँगलियों के सहारे भोजन करना दिन-ब-दिन खूटने लगा। श्रमेरिका का पता लगने के बाद तमाखू पीना भी इँगलैंड में बढ़ गया। श्रांग्ल लोग इतना मांस खाते थे कि उसे रोकने के लिये शुक्रवार को मांस खाना राज्य ने बंद कर दिया। कपड़ों का तो कहना ही क्या है? उन दिनों लंबे-लंबे काजर लगाने का आम-फ्रेशन था। कपड़े बहुत ही जंबे-चौड़े होते थे।

(३) साहित्यिक दशा '

व्यूडर-काल में इँगलैंड में शिक्षा की बहुत ही श्रिधिक

सन्नति हो गई । पुराने धर्मवालों की जो पाठशास्ताएँ तोदी गई, उनकी जगह पर नए-नए कॉलेज श्रीर स्कूल खोल दिए गए । हरएक सभ्य नागिरिक के लिये कुछ-न-कुछ विया पढ़ना भावश्यक हो गया । योरप का विद्या-पीठ इटली था । जो श्रांग्ल विद्या-प्रमी होते थे, वे इटली श्रवश्य जाते थे। पुराने दरें के लोगों का विश्वास था कि विदेश में जाने से लोगों की फ्रिज़ल-ख़र्ची बढ़ जाती है श्रीर वे लोग स्वतंत्र विचार के हो जाते हैं। यह सब होने पर भी लोग दिन-दिन श्रधिक संख्या में विदेश को जाने लगे। सामुद्रिक पुलिस के स्थापित होने से यात्रियों को लूट-मार का भय बहुत ही कम हो गया। हुँगलैंड में पकी सड़कें बन गई थीं। लोग एक जगह से दूसरी जगह बिगार्यों में श्राने-जाने लगे। व्यूडर-काल में भी पहले ही की तरह घोड़े की सवारी का फ़ैशन मौज़द था। लोग घोड़े पर चढ़कर इधर-उधर जाना बहुत ही श्रधिक पसंद करते थे।

ट्यूडर-काल में गृह-निर्माण की विद्या में भी खूब तरकी हुई । चर्चों में गान-विद्या की श्रव्ही उन्नित हो रही थी। कान्य और साहित्य की उन्नित की श्रोर लोगों की रुचि दिन-दिन बदती जाती थी। चित्रों के बनाने में श्रभी तक श्रांग्ल लोग बहुत पिछे थे। हैनरी श्रष्टम ने श्रांग्ल-चित्रकारों को पेंशनें देना शुरू किया। उसके समय में इँगलैंड के श्रंदर श्रच्छे-श्रच्छे चित्रों के बनाने का काम विदेशी चित्रकार ही करते थे। दृष्टांत के तौर पर हैनरी श्रष्टम के राज्य में निम्न-लिखित विदेशी शिह्प-कार श्रीर चित्रकार थे—

- (१) इटैब्बियन शिल्पकार, टारिगिएनो ( Tarigiano)
- (२) जर्मन चित्रकार, हास्त्रिन ( Halbein )

ए जिज़ बेथ से पहले आंग्ज-साहित्य की उन्नति बहुत कुछ रक चुकी थी। हैनरी अष्टम के समय में प्रेस ने कुछ-कुछ उन्नति की और मूर ने युटोपिया (Utopia) नाम की पुस्तक जिखकर अपूर्व मिसिट प्राप्त की। ए जिज़ बेथ के राज्य-काज में आंग्ज साहित्य ने अपूर्व उन्नति की। रानी के समय में निम्न-जिखित जेखकों ने अपूर्व प्रसिद्धि प्राप्त की—

- (१) एडमंड स्पेंसर
- (२) शेक्सपियर ( इँगलैंड का कालिदास)
- (३) जेम्ज़ वर्वेज़ (सबसे प्रसिद्ध नट)
- ( ४ ) क्रिस्टोफ्रर मार्ली ( नाटक-लेखक )
- ( १ ) रिचर्ड हुक्स ( गय-लेखक )
- (६) सर फ्रांसिस बेकन (निबंध-लेखक)
- (७) हालिंशड (राज-वृत्तीत-लेखक)
- ( द ) हाक्रिट ( Haclayt---यात्रा-वृत्तांत-खेखक )

```
(४) व्युडर राजों का वंश-वृक्ष
                     एडवर्ड तृतीय
                       घेंट का जॉन
                          + स्मीस्लिनफ्रोई की कैथराइन्
भ्रोवन+स्त्री, फ़ांस की कैथराइन्
           चार्स पष्ट की लड़की जॉन ब्यूफ़टे
 व्युडर
            भ्रोर हैनरी पंचम सोमर्सट्का श्रर्ज
           की विधवा स्त्री
   (२)
                (1)
 जास्पर क्यूडर एडमंड क्यूडर + स्त्री, मार्गरट् ब्यूफ़र्ट
वैद्कोई को अर्ल रिचमंड का
                   चार्स
    हैनरा सप्तम १४८१-१४०६ + स्री, यार्क की एलिज़बेथ
                 श्रार्थर
 हैनरी श्रष्टम
                             मार्गरट
                                             मेरी
 १५०६-१५४७ प्रिंस ग्रांफ्- स्त्री, (१)जेम्ज स्त्री, (१) फ़ांस के
                 वेरुज़ मृ० चतुर्थस्टीवार्ट सम्राट्लुइस १२वें
                           (स्काटलैंड का की (२) सफ्रोक
                 9402
                             राजा) (२) के डग्रक चार्स
                           श्रिंगस का श्रर्श।
 एडवर्ड पष्ठ मेरी एलिज़बेथ
                                   फ़्रांसिस, स्त्री, हैनरी प्रे
             १४१३ १४१८
   2886
                                         सफ्रोक का ख्युक
   1443
              १४४८ १६०३
```

लेडी जैन प्रे, स्नी, लेडी कैथराइन् प्रे (9) मार्गरद्खी, लार्ड गिल्फ्रई जेम्ज पंचम स्कॉटलैंड लीनाक प डड्ले लार्ड ब्युकेंप क। श्रर्त का राजा हैनरी स्टीवार्ट कामज प्त्र मोरे का अर्ल स्त्री + डर्नले जेम्ज स्टावार्ट का भ्रार्ल स्काटलैंड की रानी मेरी + जेम्ज षष्ठ (स्काट्लंड का राजा) या जेम्ज प्रथम (ँगलैंड का राजा)

# "माधुरी"

[ हिंदी की सबसे बढ़िया मासिक पत्रिका ]

संपादक-

हिंदी के अब्ध-प्रतिष्ठ सुलंखक श्रीर सुकवि पं॰ दुलारेलाल भागीव

( संपादक गंगा-पुस्तकमाला, महिला माला, बाल-विनाद-वाटिका ऋोर भागव-पत्रिका)

भौर

पं• रूपनारायगा पांडेय, कवि-रत्न

( भूतपूर्व संपादक नागरी-प्रचारक, निगमागम-चंद्रिका, कान्यकुब्ज आदि )

वार्षिक मूल्य ६॥), छमाही का ३॥) नमूने की कापी ॥।)
सभी प्रसिद्ध-प्रसिद्ध हिंदी-लेखक इस पत्रिका में
लिखते हैं। प्रष्ठ-संख्या १०४, दो रंगीन श्रीर २४ सादे
चित्र । छपाई-सफाई श्रद्धितीय ।

# माधुरी पर कुछ सम्मतियाँ

 श्रापकी माधुरी हिंदी-साहित्य के लिये वास्तव में माधुरी ही है। (राय बहादुर पं० गौरीशंकर-हीराचंद श्रोका)

- २. यह पत्रिका हिंदी की सब पत्रिकाओं से श्रव्ही है। ( ला० कन्नोमल एम्॰ ए० )
- ३. सचमुच यह पत्रिका उच्च कोटि की है। (पं० श्रीधर पाठक)
- ४. सर्वांग-सुंदरी माधुरी से आपने हिंदी की एक बहुत बड़ी घटी पूरी की है। (ला० सीताराम बी० ए०)
- से विचार से माधुरी श्रनन्तयालंकार का उदाहरण है। (पं० कृष्णिविहारी मिश्र बी० ए०, एत्-एक्०बी०)
- ६. पत्रिका श्रद्धितीय है। ( पं० कामताप्रसाद गुरु)
- ७. बंगलाके भारतवर्षके टक्कर की हिंदी में यही पत्रिकाहै। (मिश्र-बंधु)
- द्र, माधुरी ने सचमुच Hindi Journalism के सब Previous Records को beat down कर दिया है। (पं ईश्वरीप्रसाद शर्मा)
- १. श्रब इतने दिनों के बाद हिंदी में एक पत्रिका का जन्म हुश्रा है, जो उसके शान श्रोर गीरव को प्रकट करती है। (श्रीप्रेमचंद)

संचालक

गंगा-पुस्तकमाला कार्याक्षय ३ अ. श्रमीनाबाद पार्क, लखनऊ